| KAKAKK KAKAKAKAKKAKA<br>K              |
|----------------------------------------|
| र<br>है बीर सेवामन्दिर 🎖               |
| हुँ दिल्ली हुँ                         |
| X<br>X<br>X<br>X                       |
| ₹<br><b>*</b><br><b>*</b>              |
| 28t2 E                                 |
| क्षेत्रम् पच्या (४४) २ (४४) जीना       |
| १ काल न ०                              |
| द्वे खण्ड<br>इ                         |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

A CONTRACTION OF THE PARTY OF T



जैन-सिद्धान्त-भवन, त्रारा का मुख्-पव

II. Warma

## विषय-सृचो

-

#### हिन्दी विभाग --

|          | विषय                                                                         | પ્રષ્ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>१</b> | भास्करस्थागताष्ट्रक ( ले० पं० हरनाथ द्विवेदी, काव्य पुराण नीर्थ )            | ŧ     |
| ર        | प्रकाशकोयवक्तव्य ( ले॰ बाबू चक्रेश्वरकुमार जैन बी एस सी, बी एल )             | 3     |
| 3        | जैन मूर्त्तियाँ ( ते॰ बाबू कामता प्रसाद जैन, एम, आर, ए, एस, )                | Ę     |
| ક        | प्रमाणनयतत्वाळेकालङ्कार को समीत्ता ( ले० पं० वशोधर व्याकरणाचार्व न्यायतीर्थ, |       |
|          | माहित्यशास्त्री )                                                            | ۲s    |
| k        | नीतिवाक्यामृत और कन्नड कवि नेमिनाथ सं०पं०के० भुजवर्ली शाखी न्यायाचार्य)      | સ્દ   |
| દ્દ      | <b>धार्मिक-उदारता ( लं०</b> बाबृ पुरनच <sub>ि</sub> द् नाहर एम० ए० बी० एल० ) | ३२    |
|          | घन्यमाना-वि <b>मा</b> ग                                                      |       |
| ₹        | प्रशस्ति-संप्रह ( सम्पादक पं० के० भुजवर्ला शास्त्री न्यायाचार्य )            |       |
| ર        | प्रतिमालेख-संप्रह् ( स्ंप्राहक बाबू कामता प्रयाद जी एम०आर-ए-एस०)             |       |
| ₹        | वैद्य-सार ( अनुवादक पं० मत्यन्धर आयुर्वेदाचार्य, कान्यनीर्थ )                |       |
|          | ा श्रेमजी-विभाग-                                                             |       |
| ſ        | Message-†Champat Rai Jain Bar-at-Law, London                                 | į     |
| 2        | Appreciations Many scholars                                                  | 1     |
| 3        | Editorial - Hiralal, Kamta Prasad                                            | ;     |
| 1        | Ancient South Indian Jainism—Prof B. Seshagin Rac<br>M. A. Ph. D             | כ     |
| 5        | Nayakumar chariu - Prof Hualal Jam M V LL,B                                  | 1 1   |

## जैन-सिद्धान्त-भास्कर

#### भर्यात

### प्राचीन जैन-इतिहास, साहित्य एवं शोध-सम्बन्धी त्रैमासिक पत्र

भाग २ किरण १

सम्पादक-मगर्डल

प्रोफेसर हीरालाल, एम. ए., एल.एल. बी. प्रोफेसर ए० एन० उपाच्ये, एम.ए. बाबू कामता प्रसाद एम. घार. ए. एस. पिएडत के० भुजबली शास्त्री, न्यायाचार्य

जैन-सिद्धान्त-भवन श्वारा-द्वारा प्रकाशित

- -- --

भारत में ४)

विदेश में ६॥)

एक प्रतिका १।)

विक्रम-सम्वत् १६६२।

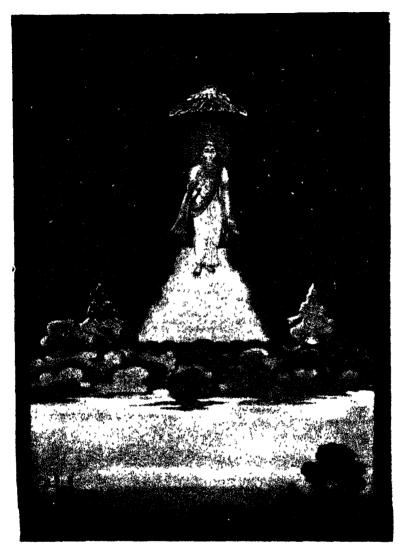

दल्लमें का अपागांड लोक को, कार को का को कि है, प्रकार हो रहा ! विश्व कार्य में, प्रेनिश्च समापा वीर प्रमार ! विश्व गयी हिया की रजनी, स्था श्रमेकों हा श्रमिमान, हा सभी हिया तथा असे स्थान ।

(पंच गुणसद्भ जा) श्रोमान बानू छोटेनाल जी के पहल सीजन्य से श्राप

THE S P W ARRAH



### THE JAINA ANTIQUARY. जैनपुरातस्व और इतिहास-विषयक त्रैमासिक पत्र

भाग २

जून से अगस्त १६३५ तक ज्येष्ट से आवण वीर नि॰ २४६१ तक

किरस १

#### भास्कर-स्वागताष्ट्रक

(लेo-पं० हरनाय द्विवेदी, काव्य पुरायतीर्थं, सम्पादक "हितेवी")

(1)

शुचि रुचि के रुचिर रसीले, रंग में रंग कर रॅगराते। भ्रम-तोम-तिमिर-जालों को, श्रामा से दूर भगाते।।

(२)

निर्मल-निगमाम्बुजराजी, मृदु मञ्जुल को विकसाते। मारत-श्रुत-भव्य-भवन को, मासित करते हैं श्राते।।

#### **(**3)

इतिवृत्त-जगत् पर तत्वों के, तिग्म श्रंशु फैलाते। सद्वृत्त -सुधा-सरिता का, सीकर पीकर इठलाते।।

#### (8)

मतभेद-कुमुद-कुञ्जों को, कुंचित करते कुम्हलाते। सद्भाव-प्रमुद-पुञ्जों को, समुदित करते मुदमाते॥

#### (k)

कुविचार-दिवान्ध खर्गों भे, कुदूर्गों की दृष्टि नशाते। सुविचार-विपुत्त विहर्गों का, कल कोमल गान सुनाते।।

#### **(\$**)

निज-श्वरुण किरण-मगडल का, महि को मगडन पहिनाते। साहित्य-शुश्र पुष्कर के, प्रिय पुष्कर परम सुहाते।

#### (0)

मत्सरमलीन-उडुमाला. सत्वर सम्पूर्ण डुबाते। सहयोग-विधुर बिहगी "-उर, प्रिय-प्रणय-प्रभा चमकाते॥

#### (5)

निज कित करों में प्यारे , नित लितत लवनता लाते । भाते भाम्बर 'भास्कर' का, स्वागत करते न श्रघाते ॥



### प्रकाशकीय वक्तव्य

सर्व-प्रसिद्ध संसार की परिवर्तनशीलता का गीत गाने को अब आवश्यकता नहीं है। प्रस्थेक समास और प्राची को नवीनता का नूतन दश्य पल-पल दगोत्तर हो रहा है। ऐसी दशा में किसी देश अधवा समाज का साहित्य अधवा इतिहास इस अमिट एवं निश्चित नवीनता का शिकार वने बिना भला कैसे रह सकता है? इसी पुरातन पड़ित के पिथक हैं कर जैन साहित्य और इतिहास को भी कई कलेवर बदलने पढ़े—अनेक अठलेलियाँ खेलनी पड़ीं। पर, इतने पर भी; ऐसे विषम समय में भी इसने अपनी प्रकृत सत्ता रिवर रक्षी अवश्य।

एक वह भी समय था जब कि अगाध ज्ञान-भागडार के सुचतुर संरचक प्रातःस्मरगीय श्रीसमस्तभद्र और आराष्ट्रपाद अकलक्कृदेव आदि आचार्यों की निष्कलक्क एवं प्रदीस साहित्यिक प्रतिमा के लेक्ट्रिस्त किसी के मानने पढ़ते थे— ज्ञात-धर्म के आदर्शभूत महाराज अमेष्ठवर्ष और चामुग्रड राव आदि जैन राजाओं की ढंके की चोट से समुद्घोषित शाश्रीय घोषणा सभी साहित्यिक शूर-वीरों को कान लोख कर सुननी पढ़ी थी। पर, हाव ! एक उस दुर्दें व्यस्त युग की बाद आये बिना नहीं रहती, जिन दिनों भारतीय सुधासरावर की अहिसारसाप्तुत स्वर्णमयी मञ्जलयाँ निर्देयता की वंशी का शिकार बन कर अपने जीवन की घड़ियाँ गिन रही थीं। बित्त उन दिनों, अथक परिश्रम से सिन्नत अपनी अमृत्य साहित्य-सम्पत्ति लुटती देलकर आचार्यों एवं ऋषि मुनियों की बही दिन्य आकाश्रवाणी सुन पढ़ती थी कि "कायज ! है यह पावस मौन हा, बैठ करील की डिरिन प्यारी। दादुर की टिटिकारिन में नुव बोलिवे की है कहा अब वारी ?"

खैर समय ने पलटा खाया। वह समय भी परिवर्त्तन के पचड़े में पड़कर गुजर गया। पश्चपात-रहित कुछ साहित्यिकों और ऐतिहासिकों की संख्या बढ़ी। इन्हं साहित्य-तृषा की आतुरता में जो कुछ खही-मीठी, उलटी-सीघी मिली उसी से अपनी ज्ञानिपपासा शान्त करने की चेष्टा करने लगे। यहाँ तक कि शीव्रता में स्वाद्वाद-सिखान्त के प्रधान एष्टपोषक जैनधर्म को कुछ लोग चित्रकवादी बौद्यमं की शाखा भी मानने लगे। मानने ही तक नहीं लगे बित्रक स्थायी साहित्य-रूप ऐतिहासिक पुस्तकों में इस अपने भ्रान्त सिद्धान्त को आश्रय भी देने लगे।

साहित्य एवं इतिहास-संसार में एंसी ही गड़बड़माला और उलमन को देखकर आज से लगभग बीस वर्ष हुए जैन साहित्य और इतिहास पर पूरा प्रभाव डालने की सिद्च्छा से इस जैन-सिद्धान्त भास्कर का उद्य हुआ था। जैन शिलालेख, तास्रपन्न, आचार्यप्रावली एवं प्रशस्तियाँ प्रमुर परिमाण में निकाल कर इसने अपने सुकान्त कलेवर को आकर्षक बनाने में जरा भी कोर-कसर नहीं की थी। गिने गुथे इतिहास वेताओं का आद्रपास भी हो ही चला था, किन्तु म्यापार-पट्ट जैनियों के शिषासंघर्ष में सबसे पीछे पट्टे रहने एवं तोता-मैना के किस्से और चन्द्रकान्ता-सम्मति जैसे उपन्यासों के पन्ने उद्घटने भर तक स्वाच्याय धर्म की इति श्री सममने के हेनु समाज की उद्दासीनता

और प्राहकसंख्या की मुष्टिमेयता की धनधोर-घटा ने भास्कर की किरणों के प्रकाशित होने में अनिवार्य अङ्क्षा लगा कर इसे अस्तंगत कर दिया ।

अस्तु ''जैन-हितेषी" एवं श्वेताम्बर समाज से निकल्ल नेवाले ''जैनसंशांघक'' से जैन-साहित्य और इसिहास-रक्षा की सान्त्वना सदा मिलती रही। किन्तु इनके भी बन्द हो जाने पर इधर इतिहास और अनुसम्धान की ओर सर्वताभाव से प्रवृत्त ऐतिहासिक विद्वानों की प्राचीनता की तह की बात जानने की प्रबल प्रवृत्ति देख और जैनधर्म तथा इतिहास के सब्बे सहद्व एवं प्रसिद्ध उन्नावक कलकता-निवासी अन्देव भाई खंदिलाल जी की प्रेरणा के प्रावल्य का अनुभव कर इस स्वर्णमय युग में ऐतिहासिक जात् में प्रकाश डालने की कामना से भवन ने अस्तंगत भास्कर को पुन. प्रकाशित कर एष्टता का परिचय दिवा है अवश्य, किन्तु जैन-समाज यह साहित्यक कार्य साम-विक समम कर इसका स्वागत एवं अभिनन्त्वन करेगा, भवन को यह भी इद धारणा है।

भास्कर का ध्येय वही पुराना है। यदि कोई विशेष परिवर्तन हैं तो यही कि श्रंग्रेजी पढ़े लिखे विद्वानों के लिये कुछ पृष्टां में श्रंग्रेजी में जैनधर्म विषय साहित्य एवं इतिहास-सभ्यन्धी लेख रहेंगे तथा क्रमशः प्रकाशित होतेवाले कोई प्राचीन प्रस्थ और भिन्न भिन्न प्रशस्तियों का प्रकाशन ।

हों, अन्यान्य मासिक पत्नों की अपेवा अगर कुछ कमी रहेगी तो हसी बात की कि इसमें किस्से-कहानी, आख्यायिका-उपन्यास और हेंसी-दिख़गी चटपटे आदि विषयों का अत्यन्ताभाव रहेगा। केवल आचार्यों के मस्तिक की बातें रहंगी। इसिलये आजकत के मनोरक्षक समाचार पत्नों के बुग में भास्कर के कुछ पाठका को तो लोहे के चते चिवारे का सा अखरंगा। पर किया क्या जाय? भास्कर के ध्वेय की और ध्यान देते से इसमें हुँसी-बुशा एवं कुश्तों की गुंजायश हो नहीं। साथ ही साथ खैन ऐतिहासिक उपकर्ष अभिन्यक्त करते के अतिरिक्त साम्प्रदायकता को श्रृद्धाला की जकड़बन्दी इसे पसन्द नहीं, स्वांकि यह तो सभी जैन-सम्प्रदायों की सहानुभृति-सुधा का पान कर अमर बनने की वेष्टा करेगा।

किसी पत्न के सुचारुस्प से संचालन में द्रम्य और लैकिक साधन की परमावश्यकता होती है। द्रम्य के लिये जैन-समाज लवाधिपति पृवं को ऋधिपति आदि सम्पन्नतासूचक प्रचुर प्रस्पति प्राप्त कर चुका है। अब रही लैकिक साधन को आवश्यकता, सो अब इस समाज में साहित्यिक शूरवीरों की विस्ताता भी बड़े वेग से विलीन होती चली जाती है। आवश्यकता है केवल अपने साहित्य और इतिहास से सची लगन की। समाज में जहाँ इसे थोड़ा मी आश्रय मिला वहाँ यह अपनी सुनहस्ती पृषं गुलाबी किरणों से महीं की कीन बात कहे देशदेशान्तरों में भी विद्वानों का चित्ताकर्यक किए बिना वह नहीं रहेगा।

भास्कर ने अपने स्थानी जैन इतिहास और साहित्य के प्रकाशन-द्वारा जैनजनता की जो कुछ भी सेवा की हैं; उसका इसे गर्व हैं। जिस प्रकार युद्ध में बार बार हार खाकर उत्साहहीन तथा निष्क्रब-शील हो बेंठे हुए एक प्रसिद्ध बादशाह अन्नकण को ले जाने में असंख्य बार विफल प्रवास होने पर भी अन्त में इतकार्य हुई चतुर चींटी की अविधान्त अध्यवसायशीलता और चातुरी से "पुन: करो दबोग" की पुनीत शिक्षा के फलस्वरूप पुनश्योग से समरविज्ञनी बना उसी प्रकार आशावादिता के

आदर्श को आगे रख कर ही भास्कर ने उदयाचल के शिखरारूद होने को कमनीय कामना की है। भवन ने अपनी संचित्त साहित्व-सम्पत्ति को भास्करद्वारा प्रकाशित कर अपना कर्तन्व पालन किया। देखें समाज किस रूप में अपना कर्त्त ज्वपालन करता है।

द्वाधर्म के प्राण्स्वरूप सहद्व जैन बन्धुवान्ध्वों को अपनी जीवनसूरि साहित्यिक कृतियाँ अनेक शास्त्र-भागडागारों में दीमक एवं कीड़ों की खुराक होती देख कर उनके उद्धार की चेष्टा करते हुए अपनी सीमित द्वा एवं अहिंसा-धर्मचेश का विस्तार करना चाहिये।

अपने अपने कालिजां के कामों में सदा अस्तब्यस्त रहनेवाले प्राफेमर बाबू हीरालाल जी जैन एम०ए०, प्रोफेसर A. N उपाध्ये M.A एवं जैन साहित्य की अविरत सेवा करनेवाले बाबू कामता प्रसाद जी जैन M. R. A.S जैसे दुई पे विद्वान् सम्पादकों को पाने के सीभाग्य का भास्कर को अखर्य गर्व है। यह सुवर्णसंयोग ही भास्कर की सर्वोक्रसुन्दरता एवं प्रकृत विद्वानों की मनोहारिकता की श्रुभ सूचना दिये देता है। साथ ही साथ जैन साहित्यिकों में ख्याति पाये हुए भवन के सुयोग्य पुरतकालवाध्यव पं० के० मुजबली शाक्षी जी की भी सम्पादक-श्रीणी में प्रविष्ट होने की अनुमति कम प्रशंसनीय नही है। अर्थात् इन उद्घिलत विद्वानों ने जो "भास्कर" के सम्पादन का उत्तरदायित्वपूर्ण भार यहन करने में कोई आना कानी नहीं की है इसके लिये भास्कर का प्रकाशक यह "भवन" इन महाशयों का चिरकृतज्ञ है।

अस्तु, भास्कर के प्रकाशन की चिरस्थायिता अनुप्राहक प्राहकों की गुण्पप्राहिकता, जैन साहित्य तथा इतिहास प्रियता के उपर निर्भर हैं। क्यों कि इसकी किरणें भवन की चहारित्वाली अथवा अलमारियों के भीतर ही टिम-टिमाती रहं—इसी लिये नहीं इसका प्रकाशनारम्भ हुआ है। भारतीय इतिहासों के समरचेत में जैनइतिहास भी अपने पुरातन प्रमाणबल से खंगद जैसे बड़ी इटता के साथ सबल पैर अड़ा कर ललकारता रहे—यही इसके प्रकाशन का अंत्नम और पिवस ध्येय है। आशा है कि सभी सहस्य बन्धुगण प्रकाशकीय वक्तन्य के इस निष्कर्ष से सर्वथा सहमत होंगे।

निवेदक— चक्रेश्वर कुमार जैन (B.Sc B.L.)

# जोन-मृतियाँ

(लेखक—कामता प्र ेद जैन, एस० प्रार० ए० एस०)

"सम्मत्तरयणञ्जता खिक्मरभत्तीय खिद्यमञ्ज्ञंति । कम्मरकवर्ण खिमित्रं देवा जिल्लाह पडिमाउ ॥'' —तिज्ञेवपण्यति ।

अपने बीर पूर्वजां का सारण करके इस भाव को व्यक्त करते हैं। ऐसा कोई सहदय नहीं जो अपने उपकारों के प्रति प्रेम न करें और उस प्रेम को वह विविध प्रकार से प्रकट करने का उद्यम करता है। लन्दन के द्राफलगर म्कायर में प्रतिवर्ष हजारों अंप्रेज नर-नारी एक खास दिन इकहें होते हैं और वहाँ पर जो प्रसिद्ध नाविक एडिमरल नेलसन की पाषाण्-मूर्ति बनी हुई है, उसके सामने नाचते-गाने और नेलसन की प्रशासा के गीत गा-गा कर उस पाषाण मूर्ति पर देरों हार और फूल चढ़ा देने हैं। अंप्रेजों की यह किया उस पाषाण्-पर्यर की प्रजा नहीं है, बलिक उस महायुक्य के उपकार के प्रति भिक्त का प्रदर्शन हैं। भक्तजन अपने उपकारी की परोद्ध-विनय करने के लिये उसकी आकृति की स्थापना पाषाण-काठ आदि में कर लेने हैं। यह एक स्वाभाविक नियम है। जैनधर्म में भी मूर्ति स्थापना का आधार 'यही नियम है। श्रीविद्यानंदिस्वामी अपने। पात्र केसरी स्तोत' के निम्न श्लोक में यही प्रकट करने हैं:—

'विमोत्तातुखवैत्यदानपरिपूजनाद्यात्मिकाः क्रियाबहुविधासुभृन्मरणपीडनहेतवः । त्वया ज्वलितकेवलेन नहि देशिताः किन्तुता– स्त्वयि प्रसृतिभक्तिभिः स्वयमञ्जिष्टताः श्रावकैः ॥३६॥

अर्थात्—"विमोत्त सुख के लिये चैत्यालयादि का निर्माण, दान का देना, पूजन का करना इत्यादि रूप से अथवा इन्हें लक्ष्य करके जितनी क्रियायं की जाती हैं और जो अनेक प्रकार से जस-स्थावर जीवों के मरण तथा पीड़न की कारणीभूत हैं, उन सब कियायों का, हे केवली भगवान! आपने उपदेश नहीं दियाः किन्तु आपके भकजन आवकों ने भिक्त से प्रोरित होकर उनका अनुशान किया है।"

दूसरे शब्दों में युं समिमये कि अरहंत भगवान ने माजमार्ग का निरूपण करके जा क्षेक का कल्याम किया है. उस उपकार के लिये कतवता-ब्रापन करना आयकों के लिये स्वाभाविक था-- भक्तिभाव से वे रित होकर उन्होंने भगवान के प्रत्यस वर्शन न होने पर दमके प्रतिबिध्व बनाये श्रीर बह प्रतिबिध्व उनके लिये वीतराग भाव की शिक्षा देने में भी कार्यकारी हुए। उनकी आकृति ठीक वीतराग और समदृष्टिकी लिये हुए बनाई गई। यही कारण है कि सभ्यक्दछी जीव जिनप्रतिमा को सालात् जिनेन्द्र भगवान् समस्कर पुजता है ध्यौर श्रामभावों के फलरूप प्रापने कर्मी का साथ करता है।' उसके लिये वह मंगल-बस्त है।

इस प्रकार जिन प्रतिमा की प्रावश्यकता प्राकृत स्पष्ट है और शंकि मनुष्य और मनुष्य-स्वभाव विकाल में एक समान है। इसलिये इन प्रतिमाओं का जन्म अनन्तभूत में गर्भित है। लोक में कहीं न कहीं तत्व-रूप में उसका अस्तित्व रहेगा। यही कारण है कि जैनधर्म में मृतियां दो तरह की बताई गई हैं (१) कृतिम और (२) अकृतिम। अकृतिम प्रतिमार्थं सारे लोक में फैली हुई हैं। भवनवासी देवां के आवासों में, ज्योतिषी देवीं के विमानों में, कल्पवासी देवों के स्वर्गी में श्रीर मतुष्यलेक के विविध म्थानों में रत्नमयी शास्वत जिन-प्रतिमाओं का अस्तित्व जैनशास्त्र बतलाते हैं और उनकी ठीक ठीक गिनती भी उनमें बता दी गई हैं। जम्बूईं। जम्बूईं। के भी कई स्थलों पर पेसी जिनप्रतिमार्थे हैं। उनमें मुख्य जम्बूद्वीप की चारों दिशाश्रों पर स्थित चार द्वारों पर विराजमान हैं।\*

•२ ''तम मंगलं नाम स्थापना वृज्यक्षेत्रकालभावभेदादानंदजनक घोढा स्थापना संगुलं कृतिसाकृतिसाजिनादीनां प्रतिविम्बं। इत्यादि।"

---श्रं.गाम्मटसार जीवतत्वप्रदीपिका टीका (कलकता) पृष्ठ र

×

४ "विजवंत वैजवंत जवंत अपराजवंत गामेहि।

चत्तारि दुवाराइं जंबूदीवे चउदिसासं॥

सी हासग्रत्थत्तवभामंद्रज्ञचामरादिरमण्डिता । रवयमवा वियापिदमा गोउर दारे सोहंति ॥"—तिकायपकाति।

१ भक्तार्ड्डतप्रतिमा प्रज्या कविमारकविमा सदा । बतस्तद्गुणसंकरपाटास्वचं पुजितो जिनः ॥४२॥६॥--धर्मसंग्रह श्रावकाचार ।

३ 'कृत्वा ऽकृतिमचार वैत्वनिलयान्नित्यं तिलोकीगतान् । इत्याद् ।'-- जिनपूत्रा ।

४ 'तिखोबपराण्ति' में इनका विशेष वर्णन है। 'चरचाशतक' में उनकी गिनती इस प्रकार की है:-"सात किरोर बहत्तर लाख पतालविषे जिनमंदिर जानी। मध्यहि लोक में चार सी ठावन, व्यंतर जोतिक के अधिकानी ॥ जाख चौरासी इजार सतानवे, तेइस ऊरभ लांक बखानी। एकेक मैं प्रतिमा शत बाठ, नमीं तिहु जोग शिकालु सवानी ॥३६॥"

इन अकृतिम प्रतिमाओं के अतिरिक्त कृतिम प्रतिमार्थे मनुष्य-निर्मित है। इस अल्प-काल में सबसे पहले ऋषभदेव के पुत्र प्रथम सार्चभौम सम्राट् भरत सकवर्ती में जिल-प्रतिमाद्यों की स्थापना को थी। जिस समय ऋषभदेव सर्वक्र तीर्थकर होकर इस क्वातल के। पवित्र करने लगे तो उस समय भरतचन्नवर्ती ने तोरणों और घंटाओं पर जिन-प्रतिसायें बनवाकर भगवान का स्मारक कायम किया था। उपरान्त उन्होंने ही भगवान के निर्वाणधास कैलाश पर्वत पर तीर्थकरों की चौबीस स्वर्गासवी प्रतिसायें निर्मापित कराई थीं। जैनशास्त्र का यह कथन प्राकृत-सुसंगत है। मनुष्य-प्रकृति यह है कि वह अपने प्रेमी अथवा मान्यपुरुष का स्मारक-चिह्न अपने नगर और प्राप्त में स्थापित करे और उसके मृत्युस्थान पर खासतोर पर चिह्न बना देवे। आज शहरों में राजाओं भौर देशनेताओं की मूर्तियां बनी मिलतीं हैं। और लोग महायुरुवों के मृत्युस्थान को तीर्थ-सम पुजते मिलते हैं। भरत महाराज का कार्य भी इसी ढंग का था। पहले उन्होंने तोरखों और घंटों पर जिन-प्रतिमायं अङ्कित कराईं। प्राचीन भारत में बड़े-बड़े नगर परकोटे से घिर रहते थे और उनमें तोरण-द्वार तथा उनमें लटकते हुए घंट खास चीज होते थे। इन खास स्थानों पर स्मारक-चिह्न बनाया जाना स्वासाविक था। उपरान्त जब भगवान अप्रभदेव कैलाश से मुक्त हुये तो उस पवित्र स्थान पर विशेषरूप में जिन प्रतिमाओं के। भरते वर ने बनवा दिया। किन्तु इन जिन प्रतिमाओं को बनवाने में मरूय प्रेरक हृद्य की भक्ति थी। और उनके बनवाने का उद्देश्य साज्ञात् जिन भगवान् की बीतराग मुद्रा के दर्शन पा लेना था। यही कारण है कि ये प्रतिमायें साधारण नेता आदि मुख्य पुरुषों के स्मारकों से विशेषता रखती थों और वह विशेषता उनका जिनेन्द्रवत पुज्य मानने में थी। इस प्रकार जैन शास्त्राजुसार इस काल में जिन-प्रतिमा के जन्म का यह इतिहास है।

अवतक उपलब्ध हुआ भारतीय पुरातत्त्व भी जिन-मूर्ति की उपर्युक्त-प्रकार बहु-प्राचीनता का समर्थन करता है। इस समय सिन्धु की उपत्यका का पुरातत्व सर्वधाचीन है और बिहुज्जन उससे जिन-प्रतिमा का सम्बन्ध स्थापित करते हैं। इस विषय पर हम आगामी एक स्वतंत्र लेख-द्वारा विचार करंगे। इससे यह स्पष्ट है कि वस प्राचीन काल प्रार्थात् आज से लगभग है हजार वर्ष पहले भी जिन-मूर्तियाँ थीं। उपरान्त मथुरा और

१--- भ्री आदि पुराग देखो ।

Reserved of the Prehistoric Civilisation of the Indus valley, pp. 25-83 and Modern Review, August, 1932.



में १६ - अस्तित्यम् भे भी मुनि

। द्िमा भागनीय क्ला



अधिकः अपात्रत मान आं का मित , मीमा भागनीय कला ,



कण्डानिर-उदयनिरि का पुरातस्व भी जिन-मूर्ति के प्राचीन अस्तित्व का धोतक है। ईस्वी पहली शताब्दी में मधुरा में वह प्राचीन स्तूप मौजूद था जा उस समय 'देवनिर्मित' सममा जाता था और जिसे डां॰ बुल्हर तथा सर विन्सेन्ट स्मिथ ने मगवान पार्ण्वनाथ के समय अर्थात् ईस्वी के पूर्व भाठवीं शताब्दी का बताया था'। जैनस्तूप पर मूर्तियां वनी होती हैं, यह बात जैनशालों और मधुरा के स्तूपावशेषों से स्पष्ट है। अतः भ॰ पार्ण्वनाथ जी के समय में भी जिन-प्रतिमा का होना सिद्ध है। प्राचीन काल में जिनमूर्तियों के होने का समर्थन बायडगिरि-उद्यगिरि के प्रसिद्ध हाथीगुफावाले शिलालेख से भी होता है, जिसमें लिखा है कि एक नन्द राजा कलिङ्ग से अप्रजिन की प्रतिमा का मगध ले गया था, उसे कलिङ्ग खम्मवर्ती पेल खारवेल वापस कलिङ्ग ले भ्राये थे'। नन्दकाल में जा प्रतिमा ख्र प्रसिद्धि पा खुकी थी, उसका एक काफी समय पहले निर्मित होना सुसङ्गत है। अतः यह उल्लेख भी जिनमूर्ति के प्राचीन अस्तित्व का पोषक है।

किन्तु प्रश्न यह है कि प्राचीनकाल में जिन-मूर्तियां किस दंग की बनती थीं ? इस विषय पर दिगम्बर और श्वेताम्बर जैन संप्रदाय की मान्यता भिन्न है; यद्यपि वे दोनों जिन प्रतिमा को उक्त प्रकार प्राचीन मानने में एकमत हैं। दिगम्बरों की मान्यता है कि जिन-प्रतिमा शुभलक्षण युक्त नासाम दृष्टिमय भौर श्रीवत्सचिह्न से भङ्कित नम्न श्रङ्कार-बस्त-रहित होना चाहिये। श्वेताम्बरों की मान्यता इससे विलक्षण है। उनका मत है कि प्राचीन जिन-प्रतिमाओं पर न वस्त्रलांक्ष्म होता था और न स्पष्ट नम्नत्व ही ! उनके इस कथन से कुक्क भी भाव स्पष्ट नहीं होता। उस पर प्राचीन जिन-प्रतिमाओं के विषय में

'प्रवचनपरी चा' की उक्त गाथा उस कथा के प्रकरण में है जिसमें गिरिनार और शत्रुंजब पर दिगम्बर और स्वेताम्बरों के बीच समाबा होने का कथन है। इसमें वह भी कहा गवा है कि 'आगे

<sup>9</sup> Jaina Stupa and other antiquities of Mathur, p. 13.

२ जर्नेल आव विहार एवह ओड़ीसा रिसर्च सोसाइटी भाग १३ एष्ट

३ "कचाविरोमहीनांगसमभ् लेशविविजितं । स्थितं प्रलम्बतं इस्तं श्रीवस्ताच्यं विगम्बरं ॥ पर्व्यकासमकं कुर्वोच्छिष्टिपशास्त्रानुसारतः । निरायुर्धं च निकीक अ्चेपादिविविजितं ॥ इत्यादि ॥"—िष्णनयक्षकरः

४ ''पुष्चि जिसपिक्सियां निगयस' नेव निव अ पहायओ । सेयां नागाटेयां मेओ उभएसि संभूओ ॥''—प्रवचनपरीक्ता

जो वर्णन उनके शास्त्रों में मिळता है, वह इसी बात का चोतक है कि प्राचीन प्रतिमार्थे नग्न बनाई जाती थीं। मधुरा और खण्डिंगिरि उद्यगिरि की प्राचीन प्रतिमार्थे नग्न ही हैं, जैसे कि दिगम्बरों की मान्यता है। इसके अतिरिक्त अजैन शास्त्रकार भी जिन-प्रतिमाओं का स्वरूप वैसा ही बतळाते हैं जैसा कि दिगम्बर शास्त्र प्रकट करते हैं। देखिये 'बराहमिहिर-संहिता में कहा गया है:—

'भ्राजानु लम्बवाहुः श्रीवत्साङ्कः प्रशान्तमूर्तिश्च । विम्वासास्तक्षो कपवांश्च कार्योऽर्हतां देवः ॥४४॥४८॥''

अर्हन्त की प्रशान्तम्तिं श्रीवत्स चिह्न से अङ्कित तहगारूप लम्बी बाहों व ली नंगी होती है। 'मानसार' शास्त्र मे स्पष्ट है कि जिन मूर्तियां ठीक मनुष्याकृति की—दो बाहों, दो आँखां, एक सिर सहित होती हैं। और वह निराभरण व वस्त्ररहित नम्न होती है। यथा'—

" निराभरणसर्वाङ्गनिर्वस्त्राङ्गमनोहरम् । सत्यवज्ञस्थले हेमवर्गश्रीवत्सलाञ्जनम् ।"

किसी प्रकार का कराइ। न होने पावे इस लियं अब जो नई प्रतिमार्थे बनवाई जांब, उनके पादमूल में वस्त का शिक्ष बना दिवा जाय।' (मा पंडमाण्विवाओं होहीं जि विचित्त ज्ञण् सिर संघों। कासी पह्मविद्यं नवाण् पंडमाण्पयमुले॥) इससे स्पष्ट है कि प्राचीन प्रतिमार्थे निराभरण और वस्तरहित होती थीं। श्रीरद्धमण्डनगण्धि के "सुकृतसागर" नामक ग्रंथ से स्पष्ट है कि गिरनार पर श्रीनेमिनाथ स्वामी की प्रतिमा श्क्षारर हन नग्न थी। श्रीरद्धमन्द्रराण की 'उपदेशनर गण्णी' से भी इसी बात का समर्थन होता है। इन उद्धरणों को श्री पंजनाणू मा जी प्रेमी ने अपने व्याख्वान मे पेश करके बह द्रशाया है कि मूर्ति पर श्रक्षार करने और वस्त्र पहनाने की प्रथा नवीन है। हमारे श्वेताग्वर भाई प्राचीन प्रतिमाओं मे जिक्ष । चह्न होना नहीं मानते : किन्तु मधुरा आदि की प्राचीन प्रतिमायें उनकी इस मान्यता का खंडन करती हैं। किन्दी जिन-गतमाओं ज, जो पर्यकासन होती है, शिक्पकार अपनी सुविधा के लिए लिग- चह्न नहीं भी बनाता है। ऐसी प्रतमायें द्रग वर-मंद्रों मे देखने की मिलती हैं, किन्तु इसपर से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिमाओं का प्राचीन रूप नग्न नहीं था।

१ ''द्विभुजं च द्विनेसं च मुगडतारं च शीर्षकम्।"—मानमार ७२।

२ मानसार म१---म२।

इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि जिनमूर्तियों का प्राचीन क्ष्य वस्त्ररित नग्न था और वह ठीक वैसा ही था जैसा कि विगम्बराझाय के शास्त्रों में बताया गया है। यदि इसके विपरीत जिनम्रतिमा का स्वक्ष्य वस्त्र और प्राभरगों से श्रङ्गारित माना जाय ता वहाँ जिनम्रतिमा की स्थापना का महत्व ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि शास्त्रकार का वचन है:—

> 'कथयन्ति कषायमुक्तिलक्ष्मों, परया शान्ततया भवान्तकानां। प्रणमामि विशुद्धये जिनानां प्रतिरूपाण्यभिरूपमुर्तिमन्ति॥'

श्रथांत्—"जन्म मरण का अन्त कर देनेवाले जिनों की मृतियाँ जो बिल्कुल उन्हों की जैसो होती हैं अपनी उत्कृष्ट शान्ति के द्वारा यह बतलाती हैं कि कवायमुक्ति कैसे प्राप्त की जाती है। इसलिये में उन्हें विश्विद्ध प्राप्त करने के लिये प्रणाम करता हूँ।" श्रव मला कहिये, उन मृतियों पर वस्तादि श्रद्धार कैसे सभावित हो सकता है। श्रातः यह मानना ठोक है कि प्राचीन जिन-प्रतिमा निराभरण श्रीर निर्वस्त्र होती थी! 'प्रतिष्ठासारोद्धार' श्रंथ में उनका उल्लेख इस प्रकार है:—'

"शांतप्रसन्नमध्यस्थनासाप्रस्थाविकारद्वक् । संपूर्णभावकरूऽनुविद्धांगं स्रज्ञणान्वितम् ॥६३॥ रौद्रादिदोषनिर्मृकः प्रातिहार्याःकयज्ञयुक् । निर्माण्य विधिना पीठे जिनबिबं निवेशयेत् ॥६४॥"

अर्थात्—''जी शांत, प्रसन्न, मध्यस्थ, नासम्रस्थित अविकारी दृष्टिवाळां है।, जिसका ग्रंग वीतरागपने सहित हो, अनुपम वर्ण हो, और शुभळत्तणां सहित हो रौद्र आदि बारह दोषों से रहित हो, अशोक वृत्तादि प्रातिहार्यों से युक्त हो और दोनों तरफ यन्न-यत्ती से वेष्टित हो, ऐसी जिनप्रतिमा को बनवाकर विधि-सिश्त सिंहासन पर विराजमान करे!' यह जिन-प्रतिमा का अव्शं-रूप है। किन्तु बहुत सी ऐसी प्रतिमार्य मिळती हैं जिनमें प्रातिहार्य व यत्तादि कुछ भां नहीं होते। इसमे प्रकट है कि व्यवहार में सुविधा- वुसार शिल्पी जिन-प्रतिमा को बनाते हैं, जिसमें चीतराग दृष्टि, सोम्य आकृति और निर्वस्थता होना श्रानिवार्य्य है!

श्रव प्रश्न यह है कि ये प्रतिमार्थे किस वस्तु की और किन किन महापुरुषों की बनाई जातों हैं ? तथा उनके बनाने के स्थान क्या क्या हैं ? इन प्रश्नों के उत्तर में हमें ''वसुनन्दि-भाषकाचारादि'' के निम्न स्ठोक मिलते हैं रें :—

१ मितिष्टासरोद्धार (बम्बई) पृष्ट ७

२ बसुनन्दि श्रावकाचार (मुराक्रबद्ध) पृष्ठ ६८

### ''मशिक्रण्यणरूपय, पित्तलमुताह्लोबलाह्र्हि ॥ पडिमालक्त्रण्यिहिगा, 'जियाहपडिमा घडाविजा ॥३६०॥''

अर्थात्—"मणि, सेाना, रूपा, पीतल, मैाती और पत्थर आदि में जिन भगवान् के लक्षण बनवा कर प्रतिमा बनवावे।" आदि शब्द से मतलब चित्र, लेपमय वस्न, य काठ की प्रतिमाओं का है', जिनकी प्रतिष्ठा-विधि भी उनका प्रतिविम्ब द्र्पण में लेकर पाषागादि प्रतिमाओं का है'। वे प्रतिमायें अर्हत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुमहाराजकी होती हैं', किन्सु मुख्यतः इनमें अर्हत प्रतिमाओं की—उनमें भी तीर्थं द्वर अर्हत की प्रतिमाओं की हैं अर्हत की प्रतिमा से तीर्थं कर की प्रतिमा को व्यक्त करने के लिये प्रत्येक तीर्थं कर का चिद्र उनकी प्रतिमा पर बना दिया जाता है। ' सिद्ध की प्रतिमा श्रीराकार की रेखामात्र होती है

- भीवर्षं राजतं वापि पैत्तलं कांस्वजं तथा ॥—प्रवाल्यं मीक्तिकं चैव वैद्वर्वाद्युरस्रजं ।
   चिव्रजं क्वचिद्यन्द्रन जपपरं ॥—स्मिन्यक्षकल्य ।
- २ चित्तपडलेवपडिमाए दृष्पणे दाविऊण पडिबिबं।' इस्कादि—''चिताम की तथा वस्त्र वा भींत पर खींची हुई जो जिनप्रतिमा है उसका प्रतिबिंब दुर्पण में दिखावे।''—ब॰ श्री०।
- ३ 'सूरीयाम्, पाठकानाम् च साधृनां च यथागमम् ।'—आगम के अनुसार आचार्ष, उपाध्याय और साधु की प्रतिमार्थे बनानी चाहिये अर्थात् आचार्ष और उपाध्याय की प्रतिमार्थों के साथ शास्त्र भी बनाना चाहिये और साधुओं की प्रतिमार्थे को प्रतिमार्थे के साथ शास्त्र भी बनाना चाहिये और साधुओं की प्रतिमार्थे न बनवा कर उनका निषिधिका पर मास चरण चिह्न ही बनाना चाहिये। निश्चों इटावा में चरणसहित निषधिकार्थे दिगम्बर मुनियों की बनी हुई हैं। बीजाल्या (मेवाद) में भी ऐसी ही निषधिकार्थे हैं। किन्तु उनमें ऐसा भी है जिनपर दिगम्बर मुनियों की मूर्तियां पीछ़ी कर्मडल-सहित बनी हुई हैं। विशेषतः साधु महाराज की प्रतिमा बनाने का रिवाज बहुत कम है। अधिकांश और प्राचीन प्रतिमार्थे तो शव अर्धुतसगवान की ही मिलली हैं।
  - भ ''स्थापयेद्देतां ख्रसस्याशोकप्रकीर्यकम् । पीठं भामंडलं भाषां पुष्पवृष्टि च दुन्दुभिम् ॥ स्थिरेतरार्चमाः पादपीठस्यायां यथायथम् । लांकुनं दृष्टियो पारवें यर्चं यद्यी च वामके ॥ गौर्गजोऽस्वः कपि कोक. कमलं स्वस्तिकः शशी । मकरः श्रीद् मो गंदो महिष. कोलसेद्विकां ॥ क्रवं सुगोऽजष्टशूगरं कलश. कुमं उत्पलम् । शंखो नागाधिपः सिहो लांखनान्यंहतां क्रमात ॥''

अर्थात्—"अर्हेत प्रतिमा को तीन छल, दो चमर, अशोकपृष, दुंदुभि बाजा, सिहासन, भामंडल, दिग्न भाषा, पुणवर्षा—हन आठ प्रतिहार्बों से शोभित करें। उसके बाद स्थिर और चल दोनों प्रतिमाओं में सिहासन के नीचे जैसा,शास में कहा है वैसे ही सीधी बाजू में भगवान के चिह्न के और बाई आर बाई आर बाई और बाई और बाई हो खान करें। अर्हेतों के शरीर के चिह्न कम से (१) बेल (२) हायी (३) घोड़ा (४) बंदर (४) चक्या (६) कमल (७) साधिबा (८) चंद्रमा (१) मगर (१०) श्रीहृष (११) गैंडा (१२) मेंसा (१३) स्थर (१४) सेही (१४) बद्र (१६) हरिया (१७) बकरा (१८) मच्द्र (१६) कलवा (२०) कस्तुआ (२१) कमल की पांसुरी (२२) शंख (२३) सर्प (२४) सिंह—ये चौबोस हैं।"—प्रतिहासारे।हार ए० प्र

## भास्कर



मथुरा में प्राप्त एक जेन तीर्यवर की मृत्ति। ( छुटो शनाब्दी )

श्रीर उनमें प्रातिहार्यादि नहीं होते हैं। ' इनके अतिरिक्त यहां श्रीर शासन-देवताओं की भी मूर्तियां सर्व अलंकारों से भूषित अपने बाहन व श्रायुघों सहित सर्वांगसुन्दर बनाई , जातीं हैं।' ये सब प्रतिमार्थ दो तरह की (१) स्थिर (२) श्रीर चल होती हैं।' स्थिर मूर्ति वह होती है जो किसी पहाड़ आदि में उकेर कर अथवा दिवाल में लेप करके बनाई जाती है और जो पक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जायी जा सकती है। चल प्रतिमा इसके विपरीत चाहे कहीं ले जायी जा सकती हैं।

इन प्रतिमाओं का मुख्य स्थान जिनमन्दिर में गन्धकुटी है, किन्तु इसके प्रतिरिक्त मानस्तम्भ, चैत्यवृक्त, तोरणद्वार, आयागपट धौर मुद्राओं पर भी जिनमूर्तियां बनी मिलती हैं। मानस्तम्भ जिनमंदिरों के द्वार पर बना होता है, जैसे कि तीर्थकर के समवशरण के चार द्वारों पर बने होते हैं। इनपर कितनी ही जिनमूर्तियां बनी होती हैं।" चैत्यवृक्त के निम्न भाग में जिन-प्रतिमा विराजमान होती हैं, जैसे निम्न श्लोक से स्पष्ट है:—

> "ततोषीथ्यंतरेष्यासीद्वनं कल्पमहीरुहां। नानारक्वप्रमोत्सर्पद्धतेष्यांतं मनोहरं ॥१२४॥ चतुश्चैत्यदुमास्तन्नाशोकादद्याः स्युः प्रभास्यराः। अधोभागे जिनार्च्यांख्याः सपीठाण्डक्रशोभिताः॥२२५॥"

अर्थात्—"इस बीधी के बाद दूसरी बीधी में:कल्पवृत्तों का बक विशाल बन था जो कि फैली हुई उप रहों की प्रभा से समस्त अंधकार का नाश करनेवाला और महामनोहर था। उस कल्पवृत्तों के बन के अंदर अशोक आदि चैत्यवृत्त थे जो कि धपनी महामनोहर कांति से अत्यंत देवीप्यमान थे। उनके नीचे के भाग में भगवान जिनेन्द्र की प्रतिमायें धीं वर्ष वे वृत्तमय सिंहासन और कुत्रों से युक्त होने के कारण अत्यंत शोभायमान थे। (मिल्लनाथपुराण पृष्ठ १४४)" यह उल्लेख श्रीमिल्लनाथ तीर्थकर के समवशरण में स्थित चैत्यवृत्तों का है। पेसे हो चैत्यवृत्त आदि अन्य तीर्थकरों के समवशरण में भी होते हैं। इन्हीं चैत्यवृत्तों की नकल करके वृत्त की जड़ से सिंहासन , पर बैठी हुई पाषाण मूर्तियां मिलती हैं।

१ 'प्रांतहार्वे बिना शुद्धं सिद्धं विम्बमपीदशम् ।'--- जिन्यहरूप ।

२ 'बचायां देवतानां च सर्वात्तंकारभृथितं । स्वचाहनायुधोपेतं कुर्वात्सर्वाक्रसुन्दरं ॥'--जिनयक्रसल्य

३ "चलपढिमाए । उवका भिकाषा थिराए व ।"--वसुनन्दी श्रावकाचार ।

४ ''परिमाणं अमोसुं रवणधंभा हर्वति वीसपूर्वं ; पहिमा पीठसरिन्छा पीठा थंभाणकादुन्या ।' ——तिकोमपण्डति ।

ततोऽन्तरांतरं किंचिद्गत्वा हेममयोन्नताः अधोमध्य जिनार्थ्यां गा ध्वजक्रतामूचिताः । चतुर्वोपुरसंबद्धशालितनववेष्टिताः । रेजुर्मध्येषु बीर्यानां मानस्तंभा मनोहगः ॥—महिनाय पुरावस्

चैत्यवृत्तों के अतिरिक्त स्तूपों पर भी जिन-प्रतिमायें होती हैं। स्तूप वस्तुतः महापुरुषों के समाधिस्थल पर बनाये जाते हैं। यही कारण है कि उनपर मुख्यतः सिद्ध-प्रतिमा का बनना बताया है। वैसे मथुरा, रामनगर ध्रावि से जो जैनस्तूपों के अ नमूने मिले हैं उनमें ध्रहत-प्रतिमायें बनी हुई हैं। श्रीमिल्लिनाथ तीर्थंकर के समवशरण के स्तूपों का वर्णन इस प्रकार मिलता है:—

"वोर्थानां मध्यभागे तु नव स्तूषाः समुद्ययुः। पश्चरागमयाः सिद्धजिनविशंद्यलंकृताः॥१३४॥ स्तूषानामंतरेष्वेषां रत्नतोरणमालिकाः। बभुरिद्वधनुर्मय्यः इवोद्योतितत्वांगणाः॥१३४॥

श्चर्यात्—"गिलियों के मध्यभाग में नौ स्तूप थे जो कि पद्मराग मिण्रिमय थे एवं सिद्ध भगवान की प्रतिमाओं में अलंग्नत थे। स्तूपों क मध्यभागों में रक्षमय तोरण और मालिका थीं, जिन्होंने कि अपनी कांति से समस्त श्चाकाश को व्याप्त कर रक्षवा था। अत्तव्व वे इन्द्रधनुषमयी सरीखी जान पड़ती थीं।" —मिश्चनाथपुराण एष्ट १४६)

तोरण-द्वारों पर जिन-प्रतिमायें भरत महाराज ने बनवाई थीं और जम्बूद्वीप के चार के तोरण-द्वारों पर प्रकृतिम जिन प्रतिमायें हैं। यह पहले लिखा जा चुका है। मथुरा से कितिप्य प्राचीन आयागप्र मिले हैं जो कला की अद्भुत चम्तु हैं और उनके मध्यभाग में जिनेन्द्र भगवान पल्यंकासन विराजमान है। वह आयागप्र मंदिरों के सभावंडप प्रथवा आवकों के घर। में पूजा के लिये बने होते थे। इनकी गणना चित्रज प्रतिमा में करना ठांक है। जिस तरह कागज, चस्त्र या काँच पर बना हुआ चित्र दीवाल पर टांगा जाता हैं उसी तरह इनकों भी दीवाल में लगाया जाता था। मालूम होता है कि कागज व काँच के चित्रों की प्रधानता जब बढ़ गई तब इन प्रायागपरों का गिवाज उठ गया और अब यह प्रायः नहीं बनाये जाते हैं। यह भी अनुमान होता है कि ऐसे भी शिलाप्र पहले बनाये जाते थे जिनपर तीथा के चित्र उकेर हुये होते थे। सम्मेदिशिखर के हम्य को प्रकृत करनेवाला एक शिलाप्र लन्दन के ब्रिटिश म्युजियम में है।

जैनसंघ में पहले अपने धार्मिक विश्वास को प्रकट करने के लिए तत्सम्बन्धी चिहों? से आङ्क्रित मुद्रा बनाने का रिवाज थां। यह मुद्रायें वह विपत्ती को बाद के लिये आह्वान करने के लिये चब्तरों पर रखते थे अथवा स्तूप, वेदी, मंदिर आदि की नीव में उन्हें रख देते थे। आजकल भी आवक लोग नवीन वेदी आदि के नीचे प्रचलित सिकों को रख देते हैं। अब प्राह्वेट तोर पर मुद्रायें बनाने का रिवाज कानूनन बन्द कर दिया गया है। भौर अब शास्त्रार्थ की रीति भी बदल गई है। यहां कारण है कि जैन मुद्रायें श्रव देखने को नहीं मिलतीं। डॉ॰ हार्णले साहब को एंजाब से ऐसी मुद्रायें मिली थां भौर किनियम साहब ने भी जैनस्तूपों के नीचे वैसी मुद्रायें पाई थीं । किन्तु उनपर जिन-प्रतिमा के चित्र बने होते हैं या नहीं: इस विषय में कुछ भी निश्चयरूप में नहीं कहा जा सकता, जबतक कि प्राप्त मुद्राओं का अध्ययन न किया जाय ! हाँ, सिन्धु-उपत्यका से जो प्राचीन मुद्रायें मिली हैं उनमें कायोत्सर्ग प्रतिमायें बनी हुई हैं थौर वह ठोक धैसी ही हैं कि कैसी जिनप्रतिमा होती हैं । यदि उन मुद्राओं का सम्बन्ध जैन धर्म से प्रमाणित हो सके, जिसका होना बहुत कुछ संभव है, तो यह कहा जा सकता है कि मुद्राओं पर जिन-प्रतिमा बनती थीं उनपर धार्मिक चिद्र तो निःसन्देह होते थे।"

उपलब्ध जिन-प्रतिमाओं पर एक दृष्टि डाल लेना भी उचित है। इन्हें हम तीन मागों में विभक्त करना उचित समभते हैं (१) उत्तर भारतीय (२) दिच्या भारतीय और (३) पूर्व भारतीय ! जैनसम्राट् पेल खारवेल के समय अथवा उनके भी पहले से जैनधर्म के केन्द्र इन्हीं तीन प्रदेशों में थे। मथुरा, पटना, उउजैन और काञ्चीपुर जैनधर्म के प्राचीन केन्द्र हिं। इन्हीं केन्द्रस्थानों के अधीन उनके आसपास आवकों का होना स्वाभाविक है और उनपर वहां के देश और लोगों का प्रभाव पड़ना प्राइत संगत है। उत्तर भारतीय प्रतिमाओं में हम स्युक्त प्रान्त से गुजरात तक और उधर पंजाब तक की प्रतिमाओं को लेते हैं। ये प्रतिमायें प्रायः एक समान देखने को मिलंगी। 'एक समान' से हमारा मतलब मुखाइति, शरीर-गठन आदि से हैं। येसे स्वस्प में जिन-प्रतिमा सर्वत्र एक सी ही रही मिलेगी। पंजाब में तत्तिशिला ग्रादि से प्राप्त जिन प्रतिमाओं पर गांधार-शिल्प का प्रभाव पड़ा कहा जा सकता है। किन्तु उत्तर भारत की प्राचीन मूर्तियाँ मथुरा की बनी हुई कही जा सकती हैं और वे वर्तमान की प्रतिमाओं से शरीर-आइति आदि में विलक्तण हैं। दिच्या भारत की जिनमूर्तियाँ भी उत्तर भारत की मूर्तियों से शिल्प-

<sup>9</sup> Proceedings of the Asiatic Society of Bougal, Sept., 1884

Reports, vol III p 157, voi X p. 5 and vol. XI pp. 35-39.

३ रा० व० मि० रामप्रसाद चन्दा ने यह सादश्य श्रंग्रेजी के असिद पस "माडर्नरिन्यू" के अगस्त १६३२ के श्रंक में एक लेख लिखकर प्रकट किया है। वह लिखते हैं कि ऋषभं जन की काबोस्सर्ग मृति से सिन्यु-सुवाओं पर की मृर्तियाँ विषक्षल सादश्य रखती हैं। (If will be seen that the pose of this image ('Image of Rishabha) closely resembles the standing dieties on the Indus seals. p. 159).

भ हुमादी 'मगवान महावीर' नामक पुस्तक देखो ।

नेषुण्य में भिन्नता रखती हैं। उनपर द्राविड़ लोगों की संस्कृति का प्रभाव पड़ा है और वे उन्हों की शरीर-आकृति को प्रकट करती हैं। इसी तरह पूर्व भारत अर्थात् बहुनल, विहार और ओड़ीसा की जिन-मूर्तियां वहाँ के स्नेत्र मनुष्य और शिल्प का प्रभाव प्रकट करती हैं। इन देशों की जिनमूर्तियों पर एक दृष्टि डालने से यह मूर्ति-छड़ने का भेद स्पष्ट हो जाता है।

उपलब्ध प्रतिमाद्यों में विशेष उल्लेखनीय दक्तिण भारत की गोम्मट मूर्तियां हैं। ये विशालकाय मूर्तियां संसार में अपने ढंग की एक हैं। इनमें सब से बड़ी प्रतिमा अवणवेलगोल में ४६६ कीट ऊँ वो है। कारकल और वेण्डर की प्रतिमार्थ इससे क्रेडी हैं। ये दीर्घकायिक पृतिमार्थ शिल्प के प्रपूर्व प्रादर्श हैं और विद्वान इनकी गिनती जगत की आधर्यमय वस्तुओं में करते हैं।

"ন্ত १६२६ बें॰ सु॰ ( यहां पर अर्धचंन्द्राकार चिह्न है ) गुरु माधो पु मू (?)

भ० सुरेम्द्रकीर्त तदा • सं • नंदलालेन प्र० तिशे कराधितं"

इस से प्रकट है कि यह मूर्ति सन् १८६६ में किन्हीं भ० खुरेन्द्रकीर्ति द्वारा माधोपुर में प्रतिष्ठित हुई थी और यह प्रतिष्ठा सिंघई नंदलाल ने करवाई थी। सं० १४४८ में सेठ

## भारकर





Carle of the

जीवराज पापड़ीवालेने सहर मुड़ा से में अगिणत जिन-विम्बों को प्रतिष्ठा कराई थी। उनकी प्रतिष्ठा कराई हुई प्रतिमार्थे सारे उत्तर भारत के जिन-मंदिरों में मिलती हैं। मालूम होता है कि मुसलमान आक्रमणकों द्वारा जिन-मूर्यियों का एकदम संहार हुआ देखकर उनकी पूर्ति के लिये सेठ जीवराज जी ने अगिणत प्रतिमार्थे प्रतिष्ठित कराई थीं। यह उनकी धर्मभ्रभावना का विशेष कार्य था। इतिशम्!\*



क्ष्इस लंख सम्बन्धी मूर्तियों के चित्र वृटिश म्यूजियम तथा अलवर्ट म्यूजियम लन्दन के सीजन्य और आज्ञा से पकट किये जाते हैं। असली मृर्तियों के फोटो श्रीमान परिडत चम्पत राय जी जैन विद्यावारिधि की कृपा से प्राप्त हुए हैं—एतदुर्ध हम उनका भी आभागी स्वीकार करते हैं। — केलक

## प्रमाणनयतत्वालोकालंकार की समीद्गा

(ले॰ --पंडित वंशीधर जी, न्याकरणाचार्य, न्यायतीर्थ, साहित्य-शास्त्री)

(8)

परुत प्रन्थ में प्रमागा, प्रमागा। मासों तथा नय, नयाभासों का विवेचन सूतों द्वारा किया गया है। इस प्रन्थ के देखने से मालूम पड़ता है, कि वास्तव में यह प्रन्थ सूत-प्रन्थों की कोटि से ग्राधिक पीछे है। सूत्रों में सरलता, लघुता, पूर्वापर संबन्ध-वाहकता पद-सार्थकता आदि आदि बाते ग्राधिक श्रापेक्षणीय रहती है, जो कि इस प्रन्थ में नहीं पायी जाती हैं। कहीं कहीं पर तो सूत्रों तक की निर्धकता भी पायी जाती है।

यन्थ का आधार तथा यन्थ कर्त्ता का इस के गोपन करने का श्रमफल प्रयत्न

यह प्रन्थ दिगम्बराचार्य श्रीमाणिक्यनन्दी के सृत्रप्रन्थ परीक्षामुख के आधार पर लिखा गया है तथा इसके बहुत कुछ विषय का आधार परीक्षामुख की टीका प्रमेयकमल मार्तगड जान पड़ता है। यो तो प्राय सभी प्रन्थों में दूसरे प्रन्थों का कुछ न कुछ मिश्रण पाया जाता है किन्तु इस प्रन्थ में परीक्षामुख का विचित्र रूप से ही संमिश्रण किया गया है। प्रन्थकर्ता ने परीक्षामुख से भेद पैदा करने के लिये सुत्रों में शब्द-परिवर्तन का ही प्रायः सर्वत्र ध्यान रक्खा है।

हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थ हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत् ॥२-१॥ परीचा गु॰ अभिमतानभिमतवस्तुस्वीकारितरस्कारत्तमं हि प्रमाणमतो ज्ञानमेवेदम् ॥३-१॥

प्रव् नः तत्वाव।

इसी तरह का शब्दपरिवर्तन ही सर्वत पाया जाता है। इस प्रन्थ में कम से कम परीक्षामुख के विषय में यदि मौलिकता खोजी जाय तो कहीं कहीं पर मिल सकती है लेकिन बहुत कम, और वह भी विशेष महत्व की नहीं। कहा जा सकता है कि जब प्रतिपाद्य विषय एक है तो मौलिकता कहाँ से आ सकती है? लेकिन बात ऐसी नहीं है; मौलिकता रचियता की रचनाशैली से आती है। भले ही प्रतिपाद्य विषय एक हो पर, जहाँ शब्द-परिवर्तन ही नहीं, कहीं कहीं पर तो अनुचित शब्दपरिवर्तन से हो प्रन्थरचनाकी गयी है वहाँ पर मौलिकता की खोज करना असफल प्रयक्ष हो कहा जायगा।

इस प्रन्थ में परीक्षामुख से भेद दिखलाने के लिये जो शब्द-परिवर्तन किया गया है उस से सुत्रों में कुछ काठिन्य आजाना स्थाभाविक है किन्तु सूत्रों के देखने से जान पड़ता है कि प्रम्थकर्त्ता को काठिन्यप्रिय भी था जिससे स्थान स्थान पर शब्दाडम्बरता को भी खूब स्थान मिला है।

सहचारिगोरिप परस्परपरिहारेगावस्थानात् सहोत्पादाश्च ॥६४-३॥ (पराचामुख) सहचारिगोः परस्परस्वरूपत्यागेन तादात्म्यानुपपन्तेः, सहोत्पादेन तदुत्पत्तिविपन्तेभ्च, सहचरद्देतोरिप प्रोक्तेषु नानुप्रवेशः॥७६-३॥

प्रव नव संख्।

इन दोनों सूत्रों के देखने से मालूम पड़ सकता है कि परीज्ञामुख के सूत्र में कितनी सरलता व लघुता पायी जाती है तथा प्रमाणनयतत्वालोकालङ्कार के सूत्र में कितनी कठिनता व शब्दाडम्बरता पायी जाती है। इस सूत्र पर विशेष विचार आगे किया जायगा।

उपलम्भानुपलम्भनिर्मतं व्याप्तिक्षानम्हः ॥११-३॥ इदमस्मिन्सत्येव भवत्यसति न भवत्येवेति च ॥१२-३॥ परोचामुकः । उपलम्भानुपलम्भसंभयं व्रिकालीकलितसाध्यसाधनमम्बन्धायालम्बनम्, इदमस्मिन् सत्येव भवतीत्याद्याकारं मवेवनमृहापरनामा तर्कः॥ ७-३॥

प्रव नव तस्त्राव।

परीक्तामुख के देनों सृत संग्ल और लघु होते हुए भी जिस अर्थ का स्पष्ट बोधन कर रहे हैं उसी अर्थ को प्रमाणनयतत्वालेकालङ्कार का कठिन सृत्र परिमाण में उन दोनों स्त्रों से लम्बा होता हुआ भी स्पष्ट बोधन नहीं कर सका है, इसीलिये सृत में दो आदि शब्द प्रस्थकार को प्रविष्ट करने पड़े हैं। इस सृत में "त्रिकालीकिलित" यह अंश निरर्थक ही है कारण व्याप्ति सर्वोपसंहारवती ही होती है अर्थात् सर्व देश, सर्वकाल को व्याप्त करके ही रहती है इसिलिये इस अंश के बिना भी वह अर्थ आगे के अंश में निकल ही आता है। जान पड़ता है प्रस्थकार इस सृत को बनाते समय अवश्य ही किसी दूसरे विचार में मग्न थे अन्यथा वे "तिकालीकिलित" इस अंश के साथ "सर्वदेशकिलत" इस अंश का भी सृत में निवेश करने से नहीं चूकते, कारण कि उनके मतानुसार इस खंश के अभाव में भी सृत के अर्थ में कमी रह जाती है। हो सकता है कि प्रस्थकार ने सृत के लम्बेपन के भय से ही इस अंश का निवेश न किया हो। यह भी मालूम होता है कि प्रस्थकार को इस बात का बहुत भय था कि हमारा प्रस्थ परीक्तामुख की नकल न समम लिया जाय, इसिकाये उन्हों ने अपने। प्रस्थ की रचना को स्वतंत्र सिद्ध करने में आधिक परिश्रम किया हो।

है इसका दिग्दर्शन ऊपर करा ही दिया गया है, तथा इसके लिये प्रन्य में जहाँ भी अधिक लिखने की स्वतंत्रता मिली है वहां पर उन्होंने कुछ न कुछ लिख ही डाला है। कहीं कहीं पर तो इसी विचार में परीत्तामुख के कई उपयोगी सूत्रों का विषय भी छोड़ देना पड़ा है। कहां पर तो इसी विचार में परीत्तामुख के कई उपयोगी सूत्रों का विषय भी छोड़ देना पड़ा है। कि दोनों प्रन्थों को देखने से मालूम पड़ सकता है। यहां पर लेख बढ़ जाने के भय से नहीं लिखा गया है। इनके विषय में इस प्रन्थ को दिखने हुए यह तो नहीं कहा जा सकता, कि प्रन्थकर्ता ने उनके लिखने की आवश्यकता नहीं सममी, कारण कि इस प्रन्थ में मामूली भी बात को सूत्र में स्थान दिया गया है।

कहीं कहीं पर सूत्र-परिवर्तन के कारण प्रन्थकार इतनी दूर पहुंच गये हैं, कि परीक्षा मुख की भावपूर्ण वर्णनशेली भी जाती रही है, इसके लिये अनुमान प्रकरण का वह स्थल, जहां पर उदाहरण, उपनय और निगमन को अनुमान में अप्रयोजक सिद्ध किया गया है, विशेषतया उल्लेखनीय है। दोनों प्रन्थों के तीसरे परिच्छेद में इस प्रकरण को देखने से इस कथन की सत्यता का भलीभाँति अनुभव होता है। इस लेख में भी आगे इन सूतों को उद्धृत किया जायगा।

इस प्रन्थ में जितने दृष्टान्त, दिये । गये हैं उनमें परिवर्तन के कारण अर्पासद्धों को बहुत 🥃 स्थान मिला है, जैसे—

- (१) घटमहमात्मना वेद्मि ॥ ६— १ ॥ परीचामुख । करिकलमकमहमात्मना जानामि ॥ १६—१ ॥ प्र० न० तस्वा० ।
- (२) प्रदीपवत् ॥ १२—१ ॥ परीचामुख० । मिहिरालोकवत् ॥ १७ – १ ॥ १० न० तस्वा० । दशन्तो में शब्दाडम्बरता की स्वतंत्रता का पूरा पूरा उपयोग किया गया है ।
  - (३) यथा नद्यास्तीरे मेादकराशयः सन्ति धावभ्वं माण्यका ॥४२—६॥ परीचामुख०। यथा मेकलकन्यकायाः कूले तार्लाहन्तालयोर्मूले सुलभाः पिगडखर्जुराः सन्ति त्वरितं गच्छत गच्छत शावकाः॥ ५४—६॥
  - (४) यथा पश्य पुरः स्कुरित्करणमणिखगडमगिडताभरगमारिग्रीं जिनपति-प्रतिमाम् ॥ २७---३॥ प्र० न० तत्वा०॥

कहीं कहीं पर शन्दों के परिवर्तन से परीक्षामुख के भाव को भी धका पहुँचा है। को वा तत्प्रतिभासिनमर्थमध्यक्तमिन्छंस्तदेव तथा नेच्छेत् १॥ ११—१॥ परीकामुक्त ।

कः खलु श्रानस्यालम्बनं बाह्यं प्रतिभातमभिमन्यमानस्तद्पि तत्प्रकारं नाभिमन्येत ?॥ १७—१॥ प्र० न० तत्वा०॥ परीक्षामुख के सूत्र में जो कोमलतासहित उपहास प्रदर्शित किया गया है वह इस सूत्र में कठोरता के। लिये हुद नज़र आता है। वास्तव में तो इसे उपहास कहना ही व्यर्थ के है यहाँ पर तो कठोरता को लिये हुद अपने बचन का समर्थन ही प्रतीत होता है।

इसमें पूर्वापर-संबन्धवाहकता का अभाव भी कम नहीं है। जैसे— पत्तहेतुवचनात्मकं परार्थमनुमानम्॥ २३—३॥ साध्यस्य प्रतिनियतधर्मिसम्बन्धताप्रसिद्धये हेतोक्पसंहारवचनवत् पत्तप्रयोगोऽष्यवश्यमाश्रयितव्यः॥ २४—३॥

त्रिविधं साधनमभिधायैव तत्समर्थनं विद्धानः कः खलु न पत्तप्रयोगमङ्गी कुरुतं ॥२१--३॥

प्रत्यक्तपरिच्छिन्नार्थाभिधायि वचनं पदार्थं प्रत्यक्तं परप्रत्यक्तहेतुन्वात् ॥ २६—३॥
यथा पश्य पुर स्पुरिकरणमण्डिमण्डमण्डिताभरणभारिणीं जिनपतिप्रतिमाम् ॥ २७—३॥

पत्तहेतुवचनलक्तगामवयवद्वयमेव परप्रतिपत्तरङ्गं न दशन्तादिवचनम् ॥ २५--३॥ हेतुप्रयोगस्तथोपपत्यन्यथानुपपत्तिभ्यां द्वित्रकारः ॥ २६—३॥

मत्येव साध्ये द्वेतोध्यपत्तिस्तथे।यपत्तिः, असति साध्ये द्वेतोरनुपपत्तिरेवान्यथाः नुपपत्तिः॥३०—३॥

यथा कुशानुमानयं पाकवदेशः सत्येव कुशानुमत्वं धूमवत्वस्यापपत्तेः, असत्यनुपपत्तेर्वा ॥ ३१—३ ॥

अनयोरन्यतरप्रयोगेणैव साध्यप्रतिपन्तो द्वितीयप्रयोगस्यैकत्नानुपयोगः ॥३२—३॥ न दशन्तादि वचनं परप्रतिपत्तये प्रभवति, तम्यां पत्तदेनुवचनयोरव व्यापारोपळच्येः॥ ३३—३॥ १० न० तत्वा०॥

यहां पर सूत्र नं० २३ में परार्थानुमान का लक्षण कहा गया है। उस में बतलाया है कि पक्ष और हेतु के प्रयोग की पर्धानुमान कहते हैं। सूत्र नं० २४, २५ में परार्थानुमान में पक्ष प्रयोग की आवश्यकता बतलायी है। इसके आगे क्रम-प्राप्त तो हेतु प्रयोग का विवरण था लेकिन प्रन्थकार ने उसकी छोड़ कर सूत्र नं० २६, २७ में परार्थ प्रत्यक्ष का स्वरूप दृष्टान्त बतलाया है। इस क्रम का समर्थन इसकी टीका स्याद्वाद्रस्ताकरावतारिका के कर्त्ता ने प्रासक्तिक मान कर किया है। यह ठीक है कि प्रसङ्ग पाकर किसी वस्तु का विवेचन किया जा सकता है लेकिन जहाँ पर प्रसङ्ग हो वहीं पर वह विवेचन उपयुक्त होता है। इसलिये प्रन्यकार को यदि परार्थ प्रत्यक्ष का कथन करना अभीष्ट ही था ते। परार्थानुमान के लक्षण के बाद ही सूत्र नं० २४, २५ में उसका विवेचन कर सकते थे

कारण वहीं पर उसका प्रसङ्ग है पश्चात् सूत्र नं० २६, २७ में पत्त-चचन का समर्थन करने से आगे के कथन में उसका संबन्ध संगत हो जाता। प्रन्थकार का ऐसे कम की उपेता करके सूत्रनिर्माण में परीत्तामुख से भेद दिख्लाने के अतिरिक्त क्या श्राशय शा सो समम्म में नहीं आता। इसके आगे भी कमभंग किया है। नं० २८ का सूत्र वास्तव में अपने स्थान पर श्रानुपयुक्त है, कारण कि उसका संबन्ध सूत्र नं० ३३ के साथ अधिक है इसलिये सूत्र नं० २६, ३०, ३१, ३२ को क्रम से २८, २६, ३०, ३१ नं० पर लिखकर नं० ३२ पर हो उसे लिखा जाना चाहिये, ऐसा करने से सूत्रों का कम इस शकार हो जाता है—

पत्तहेतुबचनात्मकं परार्थमनुमानमुपचारात् ॥ २३—३ ॥

प्रत्यक्तप्रिदिश्वर्थाभिधायि वचनं पदार्थं प्रत्यक्तं परप्रत्यक्तहेतुत्वात् ॥२४॥

यथा पश्य पुरः म्फ्रेरिकरण्मिण्खण्डमण्डिताभरणभारिणीं जिनपतिप्रतिमाम्॥२४-३॥

साध्यस्य प्रतिनियनधर्मिसम्बन्धताप्रसिद्धये हेतोरुपसंहारवचनवत् पत्तप्रयोगो
प्रयवश्यमाश्रयितव्यः ॥२६—३॥

विविधं साधनमभिधायैव तत्समर्थनं विद्धानः कः खलु न पत्तप्रयोगमङ्गी-कुदते॥२९ २॥

द्वेतुवगोगस्तथे।पपत्त्यन्यथानुपपत्तिभ्यां द्वित्रकारः ॥ २५—३ ॥

सत्येव साध्ये हेतारुपपत्तिस्तयोपपत्तिः. असति साध्ये हेतारनुपपत्तिरवान्ण्या-नुपपत्तिः॥२६-३॥

यया कृशानुमानयं पाकप्रदेशः सत्येव कृशानुमत्वे धूमवस्वस्योपप<del>तेः</del>, असत्यनुप• पत्तेर्वा॥ ३० ~३॥

श्रनयोरन्यतर योगेणैव साध्यप्रतिपत्तो द्वितीयप्रयोगम्यैकवानुपयोगः॥३१—३॥ पत्ते हेनुयचनलक्त समययव इयमैव परप्रतिपत्तेरङ्गं न दशन्तादिवचनम् ॥ ३२--३॥ न दशन्तयवनं परप्रतिपत्तये प्रभवति तस्यां पत्तदेतुवचनयोरेष व्यापारोपः लब्धेः॥ ३३--३॥

पाठक देखेंगे कि यह कम कितना संबद्ध बन जाता है। श्रागे इस छेख में श्रावश्यकता-मुसार इन मुत्रों के नं र इसी कम में दिये जायँगे।

इन स्त्रों में पदों को असंगतता व निरर्थकता भी पायो जाती है। स्त्र नं० २४ में "परार्थ" पद नहीं देकर यदि 'प्रत्यत्तं" पद के आगे "अपि" शब्द का प्रयोग करके "परार्थ" पद का अर्थ निकाला जाता तो अधिक संगत होता। स्त्र न० २६ में "असित साध्ये हेतोरनुपपित्तरेवान्यथानुपपित्तः" इस के स्थान में स्त्रत्व की दृष्टि से "असित त्वनुपपित्तरेवान्यथानुपपित्तः" इस के स्थान में स्त्रत्व की दृष्टि से "असित त्वनुपपित्तरेवान्यथानुपपित्तः" इस के स्थान में स्त्रत्व की दृष्टि से "असित त्वनुपपित्तरेवान्यथानुपपित्तः" ऐसा पाठ ही संगत जान पड़ता है। "साध्ये हेतोः" इतने अरंश का इसी

सून के पूर्व अंश में से अनुसंधान हो सकता है। इसी के दशन्त सून नं० ३० में स्वयं प्रन्थ-कारने भी ''कृशानुमत्वे धूमवत्वस्य'' इस अंश का "असत्यन्पपत्तेवां" इसमें अनुसंघान किया है। इसी तरह सूत्र नं० २८ में "द्विश्कारः" यह पद न भी दिया जाय तो भी सूत्र का अर्थ असंगत नहीं होता है, इसिलिये "द्वि प्रकार" यह पत् वहां पर निर्श्वक ही है । सूत्र नं० ३२ में "पत्तहेतुव चनलत्त्रणमवयवद्वयमेव" की जगह "वतल्लत्त्रणमवयवद्वयमेव" यह अंश उपयुक्त कहा जा सकता है, कारण कि परार्थानुमान में पत्त-प्रयोग और हेतु-प्रयोग के समर्थन का हो यहां पर प्रकरण है इसिलये सूत्र नं० २३ में परार्थानमान के लक्षण में कहे हुए "पत्तहेतुवचनात्मकं" इस पद का "यतत्" इस सर्वनाम पद से अनुसंधान हो सकता है। यदि कहा जाय कि "पतत्" पर से समीप मैं कहे हुए तथापपत्ति श्रीर अन्यथानुपपत्ति दोनों हेतुओं का भी अनुसंधान हो सकता है इसलिये संदेह को दूर करने के लिये सूत्र में "यतत्" पद का पाठ नहीं करके "पत्तहेनुवचन" इसका पाठ किया है। तो इसका उत्तर यह है कि पत्त को परार्थानुमान का अंग मानना चाहिये। इसका समर्थन स्वयं प्रन्यकार ने हो पहिले कर दिया है। इसके साय यदि हेन के दोनों मेदों को शामिल करते हैं तो परार्थानुमान के दो अंग नहीं होंगे, तीन हो जायँगे। इससे प्रन्यकार 👼 का दो श्रवयव स्वीकार करना असंगत ठहरेगा। दूसरी बात यह है कि एक श्रनुमान मैं तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति दोनों हेनुओं में से एक ही रहता है ऐसा प्रन्थकार भी प्रतिपादन कर रहे हैं इसलिये फिर भा अनुमान के दो अंग नहीं सिद्ध होंग। तांसरी बात यह है कि यहां पर पत्तप्रयोग और हेतुवयांग के वर्णन की प्रधानता है, न कि हेतु के भेड़ों को, इस्तिचे ''प्रत्यासक्तेः प्रधानं बलोयः'' (समीप की अपेत्ता प्रधान का ही अनुसंधायक पद से प्रहरा होता है) इस न्याय से पत्त और हेतु-बचन का ही "धतत्" पद से अनुसंधान होगा, हेतु के भेद तयोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति का नहीं होगा। चौधी बात यह है कि प्रन्थकार ने जो क्रम सुत्रों का रक्खा है उसमें हेतु के भेदी का कथन इस सुत्र के बाद ही किया है इसलिये उस कम में ता "पतन्" पर से तथीपपात अन्यथानुपपत्ति हेतुमां का अनुसंधान होना असंभव ही हे इसिलये इस सुत्र में "पत्तहेतुनचनलत्ताणमवयवद्वयमेव" इसके स्थान में "बतल्लक्षणमवयबद्वयमेव" पाठ रखना उचित है। "बतल्लक्षणमवयबद्वयमेव" , इसके भी स्थान में यदि "एतदुह्रयमैत्र" ऐसा पाठ कर दिया जाय ते। सुत्र में श्रोर भी श्रधिक लगुता है। जाती है तथा अर्थवर्ताति में भो काई बाजा नहीं पहुंचतो है। लेकिन यह पद ता परीज्ञामुख का है इसलिये प्रम्थकार अपने गन्ध में कैसे रख सकते थे ; उन्होंने ता इसी के भय से "वतत्" पद तक सुत्र में नहीं आने दिया। उन के। अपने सुत्रों में परोक्षामुख से भेद लाने का अधिक ध्यान था सूत्रपने का ध्यान कम था, अस्तु ! सूत्र नं०

३३ के मार्ग सुनों का कम प्रश्यक्तीने इस प्रकार लिखा है।

न च देते।रन्यधानुपपित्तिनिर्गीतये, यथोक्ततर्कश्रमागादेव तदुपपत्तेः ॥ ३४--३ ॥

नियतैकस्वभावे च द्रष्टान्ते साकल्यंन व्याप्नेरयोगता विवितिपत्तौ तद्ग्तरापेज्ञायामनय- । स्थितेर्दृर्निवारः समवतारः॥ ३४-३॥

नाप्यविनाभाषस्मृतये, प्रतिपन्नप्रतिबन्धस्य व्युत्पन्नमतेः पत्तदेतुप्रदर्शनेनेव तत्प्रसिद्धेः ॥ ३६—३ ॥

श्चन्तवर्याच्या हेताः साध्यप्रत्यायने शक्तावशक्ती च बहिव्याप्तिरुद्धावनं व्यर्थम् ॥३७-३॥ पत्तीकृत एव विषये साधनस्य साध्येन व्याप्तिरुन्तव्याप्तिरन्यत्न तु बहिव्याप्तिः॥३५-३॥ यथानेकान्तात्मकं वस्तु सत्वस्य तथैवोपपत्तीरिति, श्रश्चिमानयं देशो धूमबन्वात्, य एवं स एवं यथा पाकस्यानमिति च ॥ ३६ ॥

ने।पनयनिगमनयारिप परव्रतिपत्तो सामर्थ्य पत्तहेतुव्रये।गादेव तस्याः सङ्गावात्।

प्रत्यकार के द्वारा न० २८ पर कहे हुए सूत्र का पहिले कहे अनुसार न० ३२ पर पढ़ने से सुद्ध न० ३३ में भा "न द्रप्रोन्तबचनं ' इसके स्थान में "तद्धि" पेसा हो पाठ करना चाहिये जिससे सुद्ध का स्वरूप इस प्रकार हो जाता है —

तिस् न परप्रतिपत्तये प्रभवति, तस्यां पत्तहेतुवस्त्रनयारं स्व व्यापारोपलब्धेः ॥ ३३-३ ॥ इसके धागे सूत्र न० ३४ के। इस प्रकार पढ्ना चाहियं—

न च द्रष्टान्तवचनं हेतारन्यथानुपपित्रिनिर्णीतये, यथाक्ततर्कप्रमागादेव तदुपपत्तेः॥३४-३॥

इस सूत्र में "दृष्टान्तववनं" यह पर इसिलिये पढ़ना चाहिये कि सूत्र नं० ३३ में "ति हि" पर में सूत्र नं० ३२ में कहे हुए "न दृष्टान्ति वचनम्" इस पर का प्रहण होता है, इसिलिये सूत्र नं० ३४ में यिंद उसका अनुसंधान किया जायगा, तो दृष्टान्त के साथ उस सूत्र में आदि शब्द से प्रहण किये गये उपनय ओर निगमन का भा इस में प्रहण करना पढ़ेगा,जो कि अनिष्ट है इसिलिये सूत्र न० ३४ में "दृष्टान्तववनं" इस पर का पाठ करना आवश्यक है। फिर भी इस से सूत्रों में गोरव नहीं हाता, कारण कि जो "दृष्टान्त वचनम्" यह पर सूत्र नं० ३३ में या उसीको वहां पर नहीं पढ़ कर के सूत्र नं० ३४ में पढ़ दिया गया है। आगे के सूत्रों का कम व स्वक्रप जैसा है गैसा हां रहना चाहिये, केवल इस प्रकार के परिर्तन से सूत्र नं० ४० को विल्कुल आवश्यकता नहीं रह जातो है कारण की सूत्र नं० ३३ में कहे हुए "ति हि" पर से सूत्र नं० ३२ के "न दृष्टान्तादि बचनम्" इस अंश का प्रहण कर । लया गया हैं, जिस से उस में कहे हुए आदि शब्द से उपनय और निगमन का बोध हा जाता है, जैसा कि स्वरं

प्रस्थकार ने सूत्र नं॰ ३२ में "न दृष्टान्तादि वचनम्" इस में कहे हुए धादि शब्द से डपनय धौर निगमन का प्रहण किया है, इसलिये जब सूत्र नं० ३३ से ही उपनय धौर निगमन की पर्यतिपत्ति में कारणता का निषेध हो जाता है। तो सूत्र "नं० ४० की निष्पयोजनता के स्पष्ट ही है। बास्तव में जब सूत्रों में ऐसे लाध्य का ध्यान रक्का जाता है तभी वे सूत्रों की कक्का को प्राप्त कर सकते हैं नहीं तो वे वाक्य ही कहे जा सकते हैं।

यदि कहा जाय, कि आगे इस अन्य मं उपनय और निगमन का लक्षण किया गया है इसिलये उसके पहले इनका उद्देश करना आवश्यक है। से उपनय और निगमन का उद्देश करने के लिये सूत्र नं ० ४० आवश्यक है। जाता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि किर तो 'न दशन्तादि बचनम्' इसके स्थान में "न दशन्तीपनयनिगमनवक्षनम्" पेसा पाठ करना हो योग्य था अन्यथा कहा जा सकता है कि जब सूत्र नं० ३२ के पहिले किसी भी सूत्र में उपनय, निगमन का कथन नहीं है ते। सूत्र नं० ३२ में आदि शब्द से उनका प्रहण प्रन्थकर्ता नं कैसे कर लिया है। यदि कहा जाय कि अन्य दर्शनकारों ने इनका प्रयोग किया है इसलिये असिद्धि के कारण आदि शब्द से ही उनका बोध हो जाता है तो किर अभिद्ध होने के कारण उनके लक्षण करने के लिये भी उद्देश की आवश्यकता नहीं रहे जाती है। वास्तव में तो प्रन्थकार को अपने प्रन्थ में उनका उद्देश की आवश्यकता नहीं रहे और वह "न द्वरान्तादि बचनम्" के स्थान में "न्दशन्तापनयनिगमनवचनम्" पेसा पाठ करने में ही उपयुक्त होता है, इसके लिये सूत्र नं० ४० की आवश्यकता नहीं है। इस स्थान पर परीचामुख का सूत्रकम अन्यन्त गंभीर भाव को हृद्यस्थ करके लिखा गया है। पाठकों की जानकारी के लिये उसका यहां पर निर्देश कर देना आवश्यक सममता है।

पतद्द्रयमेयानुमानाङ्गं नेादार्गणम् ॥ ३७-३ ॥ नहि तत्साध्यवितपत्यङ्गं तत्र यथोक्तहेनोरंय व्यापारान् ॥ ३८-३ ॥ तद्दिनामात्रनिश्चरार्थं वा, विपत्ते नाधकादेव तत्सिद्धेः ॥ ३६-३ ॥

व्यक्तिरूपं च निद्र्शनं सामान्येन तु व्याप्तिन्तत्रापि तद्विप्रतिपत्तावनवस्थानं स्यादु द्वष्टान्तान्तरापेत्तणात्॥ ४०-३॥

नापि ज्यामिस्मरणार्थं तथाविधहेतुप्रयोगादेव तरस्तृते ॥ ४१-३॥
तत्त्वरममभिधीयमानम् साध्यधर्माण् साध्यसाधने संदेहयात ॥ ४२-३॥
कुते।ऽन्ययोपनयनिगमने ॥ ४३-३॥
न च ते तद्कुः, साध्यधर्माण् हेतुसाध्ययोर्बचनादेवासंशयात् ॥ ४४-३ ॥ १८-३ ॥

🦯 कमशः 🕽 .

# नीतिवाक्यामृत श्रीर कन्नड-कवि नेमिनाथ

( लें० पश्डित हे० भुजवज्ञी जी शास्त्री )

गत वर्ष जब घर गया था तब कारकल के जैनकावावास में संचित कुक ताडपतांकित प्रत्यों के दर्शन का सौमाग्य मुक्ते प्राप्त हुआ था। उन प्रन्थों में से एक सोमदेव
सूरिकृत नीतिवाक्यामृत की कन्नड टीका भी थी। इस टीका के रचयिता नेमिनाथ हैं।
इन्हों ने प्रन्थ के आदि और अन्त में मैघचन्द्र ते विद्यदेव एवं वीरनन्दी सिद्धान्त-चक्रवर्सी
को बड़ी श्रद्धा से स्मरण किया है। इनके समाप्तिस्चक अन्तिम बाक्य इस प्रकार हैं:—
"स्वस्ति समस्तानवद्यविद्याविलासिनी विलासमूर्णि सकलसैद्धान्तचक्रवर्सीसम प्रसन्न
कविराज विद्वज्जनमनस्सरसि-मराल श्रीमन्मेयचन्द्र ते विद्यदेव दिव्यपसादासाधितात्मप्रभाव श्रीमद्दीरनन्दि सैद्धान्तदेव प्रसाद प्राप्त प्रसन्नकवितारामासमासादित विविध प्रेम
निज कुलकुवलयानन्दसोम पूर्वदिल सन्धित्यविप्रपदिवन्यासद श्रीमन्नेमिनाथ रचित नीतिवाक्यामृतवृत्ति सकलार्थदीपवर्त्ति सर्वशाल्यमूर्ति चन्द्रार्कतारं वरं निल्के मङ्गलम्"।

अब सर्गप्रयम त्र बिद्यदेव मैधचन्द्र एवं सिद्धान्तचक्रवर्त्ती वीरनन्दी के सम्बन्ध में कुछ बिचार करना है। वीरनन्दी के गुरु यह मेधचन्द्र वही है जिनकी प्रशंसा ध्राचारसार की प्रशस्ति एवं श्रवणबेल्गील के कई शिलालेखों में दृष्टिगीचर होती है। यह मूलसंघ पुस्तकगच्छ एवं देशीयगण के आचार्य थे। इनको गणना बहुत बड़े बिद्धानों में है।

तर्कन्यायसुवज्रवेदिरमलार्हत्सुक्तिसन्मोक्तिकः
शब्दमन्यविशुद्धशंखकितः स्याद्वादसिद्वद्भमः ।
व्याख्यानोर्जितपोवगायविषुलप्रक्षोद्धवीचीचयो —
जोयाद्विश्रुतमेघचन्द्रमुनिपस्ने विद्यरत्नाकरः ॥
श्रीम्लसंघकृतपुस्तकगच्छदेशी—
योद्यप्रगाधिपसुतार्किकचक्रवर्ती ।
संद्वांतिकेश्वरशिखामग्रिमेघचन्द्र —
स्र विद्यदेव शति सद्विषुधाः स्तुवन्ति ॥
सिद्यान्ते जिनवीरसेनसदशः शास्त्राव्जनीभास्करः
पद्तर्केष्वकलङ्कदेवविबुधः साज्ञादयं भूतले ।
सर्व व्याक्गो विपश्चदिधाः श्रीपूज्यपादः स्वयम्
व विद्योक्तममेघचन्द्रमृनिपो वादीभपंचाननः॥

अवगावेल्गोल के ४७ नं० के शिलालेखगत उल्लिखित म्लोकों से हात होता है कि 'मैघचन्द्र' जी न्याय, व्याकरण, सिद्धान्त आदि अनेक विषयों के प्रखर विद्वान थे। इसके अतिरिक्त यहां के नं० ४१, ४०, ४३, ४४ और ४६ के शिलालेखों में भी इनका विशव वर्णन मिलता है। वीरनन्दी के सिवा इन मैघवन्द्र के प्रभाचंद्र शुभकी न आदि कई शिष्य थे, जिनका उल्लेख अवगावेल् गेलि के अन्यान्य शिलालेखों में पाया जाता है। "कर्नाटक कवि-बरिते" १ म भाग एष्ट १३२ से विदित होता है कि इन मैघवन्द्र ने ११४८ ई० में आचार्य पूज्यपाद के समाधिशतक की एक टीका कि लिखी थी।

'कविचरित' के लेखक का अनुमान है कि यह मैघचन्द्र ११७७ ई० में परलेकगत नयकी ति की कि शिष्य थे। "विनययशोनिधि प्रम्पन सुतंगे तिलिबन्तु पेश्च पेसगम्न इति' समाधिशतक टोका के इस उल्लिखित पद्यभाग से मालूम होता है कि मैघचन्द्र ने महाकवि पंपके सुपुत्र के लिये ही इस टीका का प्रणयन किया है। अगर यह 'प्रम्प' अभिनव प्रम्प (नागचन्द्र) ही ही तो इनके देहावसान के उपरान्त इन्हीं के लड़के के लिये मैघचन्द्र ने उक्त समाधिशतक की टीका लिखी होगी। यह अभिनव प्रम्प यशःप्राप्त कन्नड कावयों में से एक हैं। इनके स्मारकरूप में हाल ही में कर्नाटकमंघ कर्नाटक कौलेज धारवाड की ओरसे एक सुन्दर पुस्तक प्रकाशित हुई है। यह सुवसिद्ध पांच-कन्नड-साहित्य-महारिययों के—'प्रम्प' का काल-निर्णय, प्रम्प की रचनाजैली आदि भिन्न भिन्न विषयों पर विस्तृत और गवेषणापूर्ण पाँच लेखों से समलंकत है। इसके मृभिका लेखक प्रख्यात कवि एवं लेखक श्रीमान् भि M. श्रीकग्रद्य M ो भि L बंगलूर है।

श्रास्तु श्रव मैधनन्द्र के शिष्य सिद्धान्तचकवर्त्ती वीरनन्दी जी की ओर आप दृष्टिपात करं। श्रवणबेल्गाल के शिलालेखों के अतिरिक्त 'आचारसार' के अन्त में जो प्रशस्ति दी गयो है इस वीरनन्दी और इनके गुरु मैधनन्द्र जी का बहुत कुळु वर्णन मिलता है।

> "सिद्धान्ताणंवपूर्णतारकपितस्तकांम्बुजाहपेति शब्दोद्यानवनामृतोकसरिणयांगीन्द्रचूडामिणः। व विद्यापरसार्थनामिवभवः प्रोद्धृतचेतोभवः स्थेयाद्ग्यमृतावनीमृद्शिनः श्रीमैघचन्द्रो मुनिः॥३०॥ यहाक्ष्ष्रीरवर्तसमण्डनमिण्वैद्व्यदिग्धन्त्वपाम् यद्यारित्रविचित्रता शमभृतां सूत्रं पवितातमनाम्। यक्किर्त्तिर्धवलप्रसादनधुरं धन्ते धरायोषितः स त्र विद्यविभूषणं विजयते श्रीमैघचन्द्रो मुनिः॥३१॥

<sup>\*</sup> Indian antiquary vol. XIV Page 14.

वैदग्ध्यश्रीवधृटीपतिरतुलगुगालङ्कृतिर्मेघचन्द्र-स्त्रे विद्यस्यात्मजातो मदनमहिभृतो भेदने वज्रपातः सैद्धान्तिन्यृहच्च्डामगिरनुफलचिन्तामणिर्भूजनानाम् याऽभूत्सीजन्यरुद्धश्रियमवति महो वीरनन्दी मुनीन्द्रः ॥३२॥ श्रीमैघचन्द्रोज्ज्वलमूर्त्तिकीर्तिः

समस्तमैद्वान्तिकचकवर्त्ती

#### श्रीवीरनन्दी कृतवानुदार--

#### माबारसारं यतिवृत्तसारम् ॥३३॥

अब देखना है कि 'वीरनन्दी' कब हुए । श्रवण बेल्गाल के नं० ४७-४० और ४२ के शिलालेखों से झात होता है कि बीरनन्दी के गुरु आचार्य मैधचन्द्र का म्वर्गवास शक सम्बत् १०३७ वि० सं० ११७२ में और इनके एक शिष्य शुभवन्द्र देव का स्वर्गवास शक सं० १०६८ वि० सं० १२०३ में हुआ था। इन्हीं आचार्य मैधचन्द्रजी के शिष्य प्रभावन्द्र ने शक सं० १०४१ वि० सं० ११७६ में एक महा पूजा करायी थी।

इन आधारों का ही ग्राश्रय लेकर पं० नाथुराम प्रेमी जी नं माशिकचन्द्र-प्रन्थमाला में प्रकाशित "आचारसार" के निवेदन में श्रीवीरनन्दीजी का समय १२ वीं शताब्दी का उत्तरार्ध निर्धारित किया है। ग्राप का वीरनंदी जी का यह कालनिश्चय अनुमानपरक है। किन्तु इनके समय-निर्णय के लिये हमारे सामने पक और सुदृढ प्रमाण मौजूद है। वह यह है कि इस वीरनंदी ने शक सं० १०७६ वि० सं० १२११ में स्वरचित आचारसार की पक कन्नड टीका \* लिखी है। इससे तो आचार वीरनंदी का काल १२ वीं शताब्दी का उत्तरार्ध न हेकर १३ वों शताब्दी का प्रारंभिक काल निर्विवाद सिद्ध होता है। ज्ञात होता है कि "कर्नाटककविविवादे" के इस भाग के प्रकाशित नहीं होने के कारण ही उल्लिखन सबल प्रमाग को प्रस्तुत करने से प्रेमी जी को विश्वत रहना पड़ा।

इस छेख के प्रकृत लक्ष्यभूत नेमिनाथ जो के समय के विषय में भी कुछ विचार करना परमाषश्यक है। "सिद्धान्तचक्रवर्गाख्येद्धवीरनित्यितनाथाक्षा" आदि टीका के प्रारंभ के इस द्वितीय पद्य से बात देता है कि इन्होंने सिद्धांतचक्रवर्सी वीरनन्दी की आज्ञा से ही नीतिवाक्यामृत की यह कन्नड टीका लिखी है। इससे यह सहसा सिद्ध देता है कि नेमिनाथ जी वीरनन्दी जी के सम-सामयिक थे। अतः नेमिनाथ का भी समय १३ वीं शताब्दी का प्रारंभ निश्चित रहा। इन्होंने टीका के अन्त में अपने को 'सन्धि विप्रही' बतलाया है। परन्तु पता नहीं लगता है कि यह कहां और किस राजा के आश्चय में रह

१-कर्नाटककविचरिते २ व भाग पृष्ट १८

## भारकर

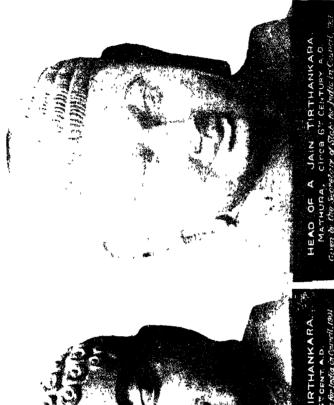

MATHURA, o incordinali के प्राप्त जित्तम्निया कि स्पयम् रा

HEAD OF A

मयुग से प्राप्त जितस्मित्रों को मुख्यमुज्जा। ("जैन स्तिया" शांपक कर इत्विया)

कर सन्धि-विष्रह का कार्य सम्पन्न करते थे। नेमिनाथ जी ने श्रपने को 'बुधविनुत' भी किखा है। सम्भव है कि बहुतेर परिडत इनका समादर करते है। इसमें सन्देह नहीं है कि संस्कृत-पाण्डित्य के साथ साथ यह एक राजनीतिक्व भी थे।

अब कन्नड-व्याख्या पर भी एक नजर दौडाना कोई श्रश्रासंगिक नहीं होगा। नीति-वाक्यामृत इस मूळ प्रन्थ के रचयिता पूज्यपाद श्रीसोमदेव सूरि हैं। यह प्रन्थ संस्कृत माहित्य का एक श्रमूल्य रह है। राजनीति ही इस प्रन्थ का प्रधान विषय है। इसमें राजा भ्रौर राज्यशासन से सम्बन्ध रखने वाली प्रायः सभी बाते। पर विचार किया गया है। यह सम्पूर्ण प्रंथ पद्यमय है। इसकी प्रतिपादन-शैली सुलभ, सन्दर, संज्ञिप्त वर्ष गंभीर है। वस्तुतः यह प्रंथ अपने नामानुकुल अगाध नीतिसमुद्र के मन्थन से संगृहीत सारभूत अमृत ही है। इसमें सन्नीति का अवलम्बन करने का ही ग्रादेश है। आचार्य सोमदेव के गुरु का नाम नेमिदेव और प्रगुरु का नाम यशोदेव था। हमारे सोमदेव जी बडे भारी तार्किक कवि, धर्माचार्य एवं राजनीतिक थे। इन्होंने कई प्रन्थीं का प्रयायन किया है। इनका विचार बहुत ही उदार था। आप तृतीय राष्ट्रकृट राजा कृष्णा के सामन्त चालक्यवंश के द्वितीय अरिकेशरी के सभापण्डित थे। इनका समय ईस्वी सन ६४६ है। इस सुन्दर नीतियन्य की एक संस्टत टीका भी उपलब्ध है। वह टीका मूल प्रनथ के साथ ही साथ बिं सं १६७६ में माशिकचन्द्र दिगम्बर जैन-प्रन्थमाला बंबई में क्रप चन्नी है। उसमें टीकाकार का नाम नहीं मिलता है। पर टीकाकार के मंगलाचरगा से बात होता है कि वह वैष्ण्य थे। इन्होंने अपनी टीका में प्रमाणरूप में प्रचासी प्रस्थ कारों के क्लोकों को बद्द त किया है। टोकाकार ने मूल प्रन्थ का आशय विशव करने के लिये भरसक प्रयत्न किया, बल्कि वह इस कार्य में फर्टाभृत भी हुए हैं। इसमें शक नहीं कि टीकाकार एक बहुश्रुत सुयोग्य विद्वान् थे।

अस्तु यह कन्नड टीका सम्पूर्ण है। इसमें संस्कृत टीका का मिलान करने के लिये इस समय मेरे सामने वह कन्नडटीका समय मौजूद नहीं है। इसके जो ग्रांश मेरे पास प्रस्तुत हैं इनसे सांस्कृत टीका का मिलान करने पर मालूम होता है कि सांस्कृत टीका का आश्रय लेकर ही यह टीका रची गयी है। किन्तु भेद यही है कि इन्होंने अपनी इस टीका में सांस्कृत टीका में समुद्धृत अन्यान्य शास्त्रीय प्रमाणों का उद्धरण नहीं किया है। समुप्रियत कन्नड टीका के कुछ ग्रांशों से यह भी पता चलता है कि नेमिनाथ जी ने भावार्थ की ओर ध्यान नहीं देकर शब्दार्थ ही को ग्रोर अधिक ध्यान दिया है। हो सकता है कि यत्र तत्र इन्होंने विस्तृत व्याख्या की हो। इसका निश्चय सूक्ष्म दृष्ट से सम्पूर्ण प्रन्थ के परिशोलन से ही हो सकता है।

धंत में में एक बात का चार उल्लेख कर के इस लेख को समाप्त करता हूँ। कन्नड टीकाकार नेमिनाय जी ने अपनी टीका के सर्वान्त में 'माधनन्दी' भट्टारक को प्रशंसाकप में याद किया है। पता नहीं लगता है कि माधनन्दी भट्टारक से इनका कैसा सम्बन्ध था। 'माधनन्दी' नाम के कई आचार्य हो गये हैं, अतः निर्मान्त रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यह माधनन्दी कौन से हैं। माधनन्दिविषयक बातको खुलासा करने के लिये "जैन शिलालेखसं प्रह" में संगृहीत अवणवेल्गाल के अन्यान्य शिलालेखों में अड्कित माधनन्दी नाम के आचार्य, मृनि एवं कवियों का एक कोएक तयार कर नीचे दिये देता हूँ —:

| क्स न०      | शि० ले० न०       | नाम                                    | गुरु नाम      | शक सं०       | वि० सं०      |
|-------------|------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>१</b>    | १०५              | माघनन्दी                               | ×             | १३२०         | <b>?</b> Bkk |
| ર           | १२६              | **                                     | कुमुद्वन्द    | १२०५         | १३४०         |
| 3           | R.               | 17                                     | कुलचन्द्र     | १०५४         | १२२०         |
| 8           | Ro               | 49                                     | कुलभूषम्      | १०८४         | १२२०         |
| k           | y y              | 19                                     | चतुर्मु ख     | १०२२ लग      | भग ११५७      |
| ŧ           | 8१               | 97                                     | चारुकीर्त्ति  | <b>१</b> २३४ | १३७०         |
| •           | ४२, १२४,         | <b>मा</b> घनन्दी                       | नयकीर्त्ति    | 3305         | १२३४         |
|             | १२८, १३० (       | श्राव संव अ॰ ११०३, )<br>(विव संव १२३८) |               |              |              |
| 5           | <del>ક</del> ર   | माघनन्दी                               | श्रीधरदेव     | १०६६         | १२३४         |
| <b>ξ</b>    | 888              | " (भट्टारक)                            | भाचुकीर्ति    | ११७०         | १३०४         |
|             | (श्र०            | सं०११७० वि०सं० १३०                     |               |              |              |
| १०          | 866              | माघनन्दी वती                           | ×             | ११७०         | 43:5         |
| ११          | १२६              | माघनन्दी सि॰ च॰                        | ×             | <b>₹</b> २०५ | १३४०         |
|             | (श्र             | सं॰ १२०४ वि० सं॰ १३४०                  | <b>&gt;</b> ) |              |              |
| १२          | <mark>४७१</mark> | माघनन्दी सिद्धान्तदेव                  | ×             | ×            | ×            |
| <b>१३</b> # | भूमिका           | <b>मा</b> घनन्दी                       | गुप्तिगुप्त   | ×            | ×            |

मेरा ध्रतुमान है कि नं० ४६६ के शिलालेखाङ्कित भानुकीर्त्तिज्ञी के शिष्य माघनन्दी महारक को ही नेमिनाथ ने स्मरण किया है। कारण यह कि नेमिनाथ ने भट्टारकोपाधि-बिशिष्ट ही माघनन्दी का स्मरण किया है और साथ ही साथ इस भट्टारक माघनन्दी के समकालीन भी नेमिनाथ हो जाते हैं। उल्लिखित कोष्टक से यह भी पता बल जाता है कि

**<sup>\*</sup>नन्दी-सन्ध की पहावली के आधार पर** 

अन्यान्य माघनन्दियों में दूसरा कोई माघनन्दी भट्टारक पदधारी है भी नहीं । अतः मैरा यह अनुमान एक प्रकार से निर्विवाद सा ज्ञात होता है।

अवग्रवेल्गोल के उल्लिखित ४६६ नं० के शिलालेख में मेरे इन महारक माघनन्दी की अ गुरुपरम्परा थेंा दी गयी हैं :──

मूलसंघ देशीयगण पुस्तकगच्छ कृंदक्ंदान्वय में माधनन्दी सिद्धांत-चक्रवर्सी हुए। इन के शिष्य भानकोत्ति जी हुए। इन्हीं के शिष्य हमारे भट्टारक माधनन्दी जी हैं। भट्टोरक माघनन्दी की प्रशंसा शिलालेख में — "अखिलकलामय, उदारचरित, अतिविशद-यशोधाम, मुनिपुड्स, वरविद्यामहित, व्रतीश्वर" श्रादि अनेक विशेषगोल्छेख-द्वारा की गयी है। इनके प्रगुरु-सिद्धांत-चक्रवर्त्ती माधनन्दी 'होय्सलराय' के राजगुरु थे। जैनशिला-लेख के सुवित्र सम्पादक बाबू होरालालजो पमन् पन का कहना है कि "संभवतः ये ही उस 'शास्त्रसार' के कर्ता हैं जिन का उल्लेख प्रारंभ के एक श्लोक में श्राया है'



# धारिमक-उदारता

( ले ० याबू पूरणचंद जी नाहर एम ० ए० बी ० एल ० )

संसार में धर्म ही एक ऐसी वस्त है कि जिसकी सृष्टि सब धर्मावाले अलौकिक बताते हैं। कोई इसको अनादि कहते हैं, कोई स्वयं ईश्वर का बचन अथवा कोई ईश्वर-तत्व अवतार के कहे हुए उपदेश और नियमादि के पालन को ही धर्म कहते हैं। चतुर्द श रज्ज्वात्मक जीवलोक में जितने भी जीव हैं सुख्याप्ति के लिये सब लालायित रहते हैं। जीव की मूर्ति अर्थात निर्वाण के अतिरिक्त जितने प्रकार के सख हैं सब सामियक तथा निर्दिष्काल और परिमाण के होते हैं। 'धर्म्म' शब्द के शर्थ को देखिये तो यहीं बात होगा कि यह पेसी वस्तु है कि जी जीव को दुःख में पड़ते हुए से बचावे। जी अपने की कप्ट से बचावे और सुख की प्राप्ति करावे ऐसी वस्तु की कौन नहीं चाहता ? सारांश यह है कि किसी न किसी प्रकार का 'धर्मा' मन्ष्यमात को चाहिये। चाहे उनका धर्मा सनातन हो, चाहे जैन, चाहे बौद्ध, चाहे ईसाई हो, चाहे वे मुसलमान हों, चाहे नास्तिक हों, उनको किसो न किसी ध्रम्म की अथवा किसी महापुरुप के चलाये हुए मत की दहाई देनी पड़ती है। जिस प्रकार समाज में चाहे वह गरीब हो चाहे सेठ साहकार अथवा राजा महाराजा हो सामाजिक दृष्टि से सनों का दुर्जा एक है, उनमें कोई बडा छोटा नहीं समक्षा जाता उसी प्रकार धार्मिक दृष्टि से भी -एक ही धर्म्म के पालनेवाले सबलोगी की गणना एक ही श्रेणी में होती है। परन्त अपने अपने धर्मवाले उनको धार्मिक दृष्टि-कोण से दूसरे धर्मानुयायियों को घृणा के भाव से देखते हैं। इतिहास कहता है कि धर्म के नाम पर मसलमान लोगों ने कई बार संव्राम छेड़ दिया था। मैं करान शरीफ से परिचित नहीं हूँ परन्तु सम्भव है उनके धर्मा-प्रवर्तक महम्मद साहब का ऐसा उपदेश न होगा। दूसरें के धर्मका नाश करके अपने धर्मा का प्रचार करना दूसरी बात है, परन्तु मनुष्य होकर इस प्रकार दूसरे मनुष्य को कष्ट पहुँचाना धर्मा नहीं हो सकता। अपने धर्मानयायियों की संख्या वृद्धि करने को धर्म समक्तना स्वामाधिक है, परन्तु वे लोग इस विचार को कार्यरूप में लाने के समय सीमा के बाहर जाते थे। जैन धर्मा के तत्व में भ्रम्य धर्म्म के। भ्रथवा अन्य धर्मावलिस्यों को 'न निद्काई न वँदिकाई' यहाँ तक कि निन्दा करना मना है। धार्मिक विषयों में ऐसी उदारता श्रवश्य होनी चाहिये। हमारे तीर्धंकर जातिनिर्वित्रोव से उपदेश दिया करते थे। जेनियों के धर्मप्रन्य से स्पष्ट है कि

तीर्थंकरों 'के 'समबसरण' में भर्थात् जिस स्थान से तीर्थंकर धम्मोंपदेश देते थे वहां पर सब जीवों का—पशुपित्तयों तक का मी स्थान रहत्व था और देवता से छेकर तिर्थंच तक सर्व प्रकार के प्राणी अपनी अपनी भाषा में भगवान का उपदेश समक छेते थे। इस अछौकिक शिक को तीर्थंकरों का 'अतिशय' बताया गया है।

जैनियों के श्रन्तिम तीर्थंकर श्रीमहावीर स्वामी को हुए श्राज २४ शतान्दी हो चली तो भी जैनियों में वही उदारता देखने में आती है। इघर कई शतान्दी तक मुसलमान सम्राटगण भारत के शासक रहे। यहाँ के निवासियों से उनलोगों का राजा प्रजा का सम्बन्ध हुआ था। वे लोग हिन्दु धम्मीवलिम्बयों को समय समय पर उत्पीड़ित करते रहे। देखिये—हिन्दुओं के प्रसिद्ध तीर्थम्थान 'सोमनाथ' जो भारत के सुदूर सौराष्ट्र प्रांत में है वहाँ महम्मद गजनी ने जिस प्रकार मूर्ति को नष्ट किया था वह कथा भारत के समस्त इतिहास की पुस्तकों में वर्णित है। शतान्दियों तक श्रनाचार होता रहा और रही सही लगभग १०वीं शतान्दी में 'काला पहाड़' ने बिहार और बंगप्रान्त के सब हिन्दू बौद्ध देवता और देवियों की मूर्तियां तोड़ दी थीं। परन्तु धार्मिक उदारता के कारण जैनियों पर कोई विशेष श्रयाचार का उल्लेख नहीं मिलता। मुक्ते कुळ समय पूर्व तीर्थ-राजगृह के पंच पहाड़ों में से पहिले विषुलाचल के श्रीपार्श्वनाथ मंदिर की विशाल प्रशस्ति मिली थी। यह संस्कृत भाषा में गद्य-पद्यमय है और इसका समय विक्रम संवत् १४१२ अर्थात् १५वीं शतान्दी है। उस समय सम्राट् किराज़ शाह राज्य करने थे। उक प्रशस्ति में उल्लेख है कि मुमलमानगण भी जैनियों के धार्मिक कार्य में सहायता देने थे। प्रशस्ति के श्रादि और श्रन्त के कुळ आवश्यक अंग यहाँ उद्धृत किये जाते हैं:—

भाषार्थ यह है कि सुलतान फिरोज साह ने मिलक यय को मगध प्रदेश का सूबा अर्थात् शासक नियुक्त किया था। सूबा के कार्यकर्त्ता शाह नासव्हीन की सहायता से मगधदेश स्थित राजगृह तीर्थ के विषुलगिरि पर आचार्य श्रीजिनचन्द्र सूरि के उपदेश से वच्छराज देवराज ने श्रीपार्श्वनाथ का मंदिर सं० १४१२ श्रापाढ़ वदी है को बनवाया।

सम्राट् अकवर की धार्मिक उदारता प्रसिद्ध है। जहाँगीर, शाहजहाँ आदि बादशाहों के समय में भी जैनियों को धार्मिक विषयों में सहायता मिली थी। उनके पवित तीर्थन्नेत्रों के मंरन्नण के लिये समय समय पर गुजरात, मालवा, बंगाल आदि प्रान्त के सुवें में छोगों से करमाण आदि भी प्राप्त किये थे।

जैनियों में श्वेताम्बर और दिगम्बर दो मुख्य सम्प्रदाय हैं। मैं दिगम्बर-साहित्य से विशेष परिचित नहीं हूँ। श्वेताम्बर-साहित्य के इतिहास को मैंने जहां तक अवलोकन किया है, उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्वेताम्बर प्राचार्य और विद्वानों ने प्राचीन काल से प्रजैन विद्वानों की इतियाँ को निःसंकोच से अपनाया था। उनका अभ्यास करने थे. उन पर पाण्डित्यपूर्ण टोकाय रची हैं, उनके साहित्य को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। यही धार्मिक उदारता है।

जीनयों के श्वेताम्बर सम्प्रदाय में सिद्धसेन दिवाकर, उमास्वित वाचक हिराद्र अभयदेव से लेकर हेमवन्द्रावार्य आदि तथा दिगम्बर सम्प्रदाय में कुंक कुंदावार्य, समंतमद्र, अकलंक देव, प्रभाचंद्र, विद्यानंदि, जिनसेन आदि बड़े बड़े प्रख्यात विद्यान हो गये हैं जिनकी कृतियों की पाश्चात्य विद्यानगण भी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। परन्तु सनातन-धर्माव-लम्बी-पिर्इतोंने उन्हें कहीं अपनाया हो ऐसा देखते में नहीं आता यहां तक कि वे महत्व-पूर्ण जैनप्रन्थों के नामोल्लेख करने में भी हिचकते थे। यह अनुदार भाव उन लोगों की धार्मिक संकीर्णता है। अजैन विद्यानों के नामा विषय के प्रन्थों का श्वेताम्बर लोगों ने किस प्रकार अपनाया है इसका कुळ दृष्टांत में यहां उपस्थित करूंगा। आशा है कि दिगम्बर विद्यानगण भी इस प्रकार धार्मिक उदारता को प्रकाशित करेंगे।

हाल ही में अमेरिका के पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के संस्कृताध्यापक डा० नरमैन ब्राउन साहर ने 'कालिकाचार्यकथा' नामक अङ्गरंजी में पुस्तक प्रकाशित की है, जिसकी भूमिका पृ० ४ में जैनाचार्यों के विषय में इस प्रकार लिखते हैं:—

"It is perhaps permissible to record here my appreciation not merely of the courtesy and scholarship of Jain monks and laymen

ॐ ये तथा आगे के भी दो एक आवार्य दिगम्बर-सम्प्रदात्र में भो मान्य हैं—सम्पादक।

<sup>(1)</sup> The story of 'Kalaka' by W. Norman Brown, Prof. of Sans. in the university of Pensylvania, Washington U. S. A. 1933, Preface P. IV.

but also of their lofty ideals and noble lives. They are of the greatness that is India. There is a spirit of helpfulness, tolerence and sacrifice coupled with their intelligence and religious devotion that marks them as one of the world's choice communities."

श्चर्यात् "जैन साधुओं और गृहस्थ जनों के शिष्टाचार श्चौर विद्वसा के साथ साथ उनके ऊंचे आदर्श श्चौर उत्कृष्ट जीवन का यहां उल्लेख कर देना शायद उचित होगा। उनके बड़प्पन से भारत गौरवान्वित है। उन में सहायता, सहनशीलता और त्याग की शक्ति है। उनकी बुद्धि और धार्मिक लवलीनता इन सब गुगों के साथ मिलकर इन्हें संसार के आदर्श सम्प्रदायों में से एक प्रमाणित करती है।"

यह देखकर आश्चर्य होता है कि भारत के किन्हों भी धर्म्मावलिम्बयों में जैनियों को तरह धार्मिक उदारता नहीं पाई जाती है। याद अजैन विद्वानगण अपने २ साहित्य में पेसे २ दृष्टांत प्रकाशित कर सके तो मैरा यह भ्रम दूर हो जाय। अजैन साहित्य के नाना प्रन्थों पर जैन लोगों ने किस प्रकार टीका, वृश्ति आदि की रचना की है यह निम्नलिखित तोलिका से पाठकों को विदित होगा। यहां तक कि हिन्दीप्रन्थ पर भी जैना-चार्योंने कई टोकार्य रच डाली है।

जैनविद्वानों ने सिद्धान्त के अतिरिक्त व्यक्तरण, न्याय, काव्य, कोष, अलंकार, नीति, ज्योतिष आदि नाना विषयों पर अच्छे २ प्रत्य एचे हैं। केवल हेमचन्दाचार्य के ही अनेक प्रत्य विद्यमान है। इनके पूर्व सिद्धिय आचार्यने 'उपिमिति-भव-प्रपंच-कथा' नामक प्रत्य लिखा था जो कि साहित्यिक दृष्टि से बड़े महत्व का है। इस छेख में इन सबों का उल्लेख करना अनावश्यक है। इतना ही लिखना यथेष्ट होगा कि श्रीमहाचीर स्वामी के प्रश्चात् आज लगभग पश्चीस शतान्द्रों तक जैन लोग धार्मिक उदारता के साथ साहित्य की सेवा बजा रहे हैं। जैनाचार्यगण महत्त्वपूर्ण अजैन प्रत्यों के नाम लेकर स्वयं अच्छे अच्छे काव्य रचे हैं। ११वीं शतान्द्रों में श्रीजिनेश्वर सूरिने "जैननैपधीय" नामका एक सुन्दर काव्य की रचना की थी। श्रीजयशेखर सूरिने "जैन कुमार-संभव" लिखा है जो उनकी विद्वत्ता प्रकट करती है। "जैनमैघदूत" की रचना भी प्रशंसनीय है। भारतवर्ष के श्रन्य विद्वानों में कहीं भी इस प्रकार की उदारता का दृष्टान्त नहीं मिछेगा।

#### **ब्याकर्**ण

कातम्ब-स्व#-१ बर्डमान स्रिक्त 'कातंत्र विस्तार'

(ककार) २ सोमकीतिं सूरिकत 'कातंत्र पंजिका' वृत्ति

३ जिनम सुरिक्कत 'कातंत्रविभ्रम' वृक्ति

४ चारित्रसिंहकृत 'कातंत्रविभ्रमावचूरि'

४ मेक्तुंगस्रिकत 'बालावबोघ' वृत्ति

६ विजयनन्दनकृत 'कातंत्रता'

७ दुर्गसिंहकत चृत्ति

म पृथ्वीचंद्रसूरिकृत 'दौर्गसिंह'' वृत्ति

६ मुनिशेखरकत वृत्ति

१० प्रबाध मूर्त्तिकृत 'दुर्गपदप्रबेश्घ' वृत्ति

११ मुनिचंदसूरिकृत वृत्ति

१२ गौतमकृत 'कातंत्रदीपिका'

१३ चिजयानंदकृत 'कातंत्रोत्तर'

पाणिनि- रामचंद्रर्षिकृत 'धातुपाठ' टीका

सिदांतचित्रका-सदानंद्कृत 'सुबोधिनी' टोका

मुग्धबोध- कुलमंडनकृत 'मुग्धावबोध उक्तिक'

काशिकान्यास-जिनंदबुद्धिकृत

कविकल्पद्रुम —विजयविमलक्कत अवन्यूरि

सारस्वत--

१ सहजकीर्चिकृत वृश्ति

२ भानुचंद्रकृत टीका

३ द्यारत्नकृत वृत्ति

४ मेघरतकत 'ढुंढिका' वृत्ति

४ यतीशकृत 'सारस्वतदीपिका' वृत्ति

६ चंद्रकीर्तिष्ठत वृत्ति

७ नयसंदरकृत टीका

द श्रा॰ मंडनकृत सारस्वत-मग्रडन टीका

इसी कासम्त्र स्त्र पर दिगम्बराचार्य भावसेन त्रैविचादेव कृत भी "कासन्त्रक्ष्पमाछा" नाम की एक प्रशस्त वृत्ति है। विका कई विद्वान् कासन्त्रस्त्र के रचिवता शर्ववर्मा को जैन मानसे हैं।
 ( सम्पादक )

बाक्यपुकाश — १ उद्यक्षमं कृत दोका

२ दर्वकुळकृत टीका

३ **रक्षस्**रिकृत टीका

ग्रानिट् कारिका—! समामाणिक्यकृत ग्रवचूरि

२ दर्गकीर्त्तिकृत वृत्ति

शब्दप्रमेद— श्रानविमलकृत 'शब्दभेदप्रकाश' वृत्ति (कर्ता महेरवर कवि)

### अलंकार

वृत्तरसाकर-- १ सामवन्द्रसूरिकृत शेका

२ हुईकीर्लिकृत टीका

३ ममयस्ंदरकृत टीका

श्रुतबोध- १ हर्षराजकृत टीका

२ हर्षकीर्शिकत टीका

**अन्दः शासा**— १ वर्डं मान स्र्रिकत टीका

२ श्रीचन्द्र सूरिकृत टीका

३ पद्मपुमसूरिकृत टीका

पगलसार । विवेककोत्तिं कृत टीका

काव्यालंकार— १ नमिसाधुकृत टोका

कान्यपुकाश- १ यशोविजयकृत टीका

माणिक्यचन्द्रकृत 'काव्यपृकाशसंकेत'

गाथासप्तश्वती-- १ भुवनपालकृत वृत्ति

विदग्धमुखमंडन- १ शिवचंद्रकृत टीका

२ जिनपुभसूरिकत चूर्णि

#### काब्य

कादम्बरी— १ सुरचन्द्रकृत टीका

२ मदनमंत्रिकृत 'काद्म्बरीद्पेगा' टीका

३ भानुबन्द्रकृत टीका (पूर्व छंड)

८ सिद्धिचन्द्र कृत टोका (डसर खंड)

मही कान्य-इमुदानंदक्त "सुवाधिनी" टीका

|              | -                                         |
|--------------|-------------------------------------------|
| रघुवंश       | < चारित्रवर्द्ध नक्कत 'शिशुहितेषियो' दोका |
|              | २ धर्ममेरकृत 'सुबेाधिनी' टीका             |
|              | ३ सुमतिबिजयकृत 'सुगमान्वया' टीका          |
|              | ४ समुद्रस्रित टोका                        |
|              | <b>४ रत्नचंद्रकृत टोका</b>                |
|              | ६ विजयगणिकृत टीका                         |
|              | ७ समयतुन्दरकृत टीका                       |
|              | ८ गुणविजयकृत टीका                         |
| कुमार संमव—  | १ विजयगणिकृत वृ <del>चि</del>             |
|              | २ लक्ष्मीबल्लमकृत टीका                    |
|              | ३ चारित्रवर्द्ध नरुत 'शिशु दितैषिणी' टीका |
|              | <b>ध मुनिम</b> तिरलकृत 'अवचूरि'           |
|              | ४ जिनभद्रसूरिकृत 'बालवे।धिनी' टोका        |
| मेघदूत       | १ जेमहंसङ्त वृ <del>ति</del>              |
|              | २   महीमेरुकृत 'बालावबाध' टीका            |
|              | ३ समितिचिजयस्त 'श्रवचृति'                 |
|              | ४ मेस्तुंगसूरिकृत वृ <del>त्ति</del>      |
|              | <ul><li>प्रतिमित्तिक्षति ।</li></ul>      |
|              | ई श्रासंडकृत टोका                         |
| नेवध—        | १ जिनराजसूरिकत टीका                       |
|              | २ श्रीनाथसूरिकृत 'नेषधप्रकाश' टीका        |
|              | ३ चारित्रवर्द्धनकृत टीका                  |
| किराताउजुनीय | १ विनयसुंदरकृत वृत्ति                     |
| •            | २ धर्म्मविजयकृत 'दीपिका' टीका             |
| शिशुपालवध—   | १ वल्लभदेवकृत टीका                        |
|              | २ चारित्रवर्द्ध नकृत टीका                 |
| नलोद्य       | १ मावित्यसूरिकत दीका                      |
| वासवदत्ता    | १    सिद्धिचंद्रकृत वृत्ति                |
|              | २ सर्वचंद्रकृत वृत्ति                     |
|              | ३ नरसिंहसेनकृत टीका                       |

```
राधवपांडबीय--
                     पदानंत्रीकृत टीका
                 8
                  २ पुष्पदम्तकृत टीका
                  ३ चारित्तवर्द्ध नकृत टीका
खंडपशस्ति-
                     गुग्विनयकृत 'सुबेाधिका' वृत्ति
                    जयसोमगणिकत टोका
                  3 विजयगणिकृत टोका
कर्परमंजरी-
                 १ प्रेमराजकृत लघु टीका
                  २ राजशेखरकत दीका
                  ३ धर्माचंद्रकृत वृत्ति
                  १ धनसारसाधुकृत टीका
                     जिनसमुद्रस्रिकत टीका
                     रूपचन्द्रकृत ट्वार्थ
ग्रमदशतक— रूपचन्द्रकृत ट्वार्थ
षट् पंचाशिका—ड० महिमोदयकृत 'बालाबबाध' टोका
जगदाभरणकाव्य-बानप्रमादकृत टीका
घटकपंरकाव्य
वृन्दावन काव्य
                      शांतिसरिकत दीका
शिवभद्र काष्य
राचसकाव्य
                           नाटक
                     जिनहर्षकृत वृत्ति
भ्रानर्घराधव---
                     नरचन्द्रकृत टिप्पण
                 ३ देवप्रभक्त 'रहस्यादर्भ' टीका
प्रबाधचन्द्रोदय --
                 १ रतनशेखरकृत वृक्ति
                 २ जिनहर्ष्कृत वृश्चि
                     कामदासकृत वृत्ति
                 १ रामचन्द्रकृत टीका
राघवाभ्युदय-
                     प्रबोधमाणिक्पकृत दिप्पन
द्मयन्ती-खम्पु-
                     चंरपालकृत रोका
         -गुणविजयगणिकृत टीका •
```

#### न्याय

तर्कभाषा—शुभविजय कत वार्तिक तर्कफिका—ज्ञमाकल्याण्कृत टीका तर्करहस्यद्गीपिका—गुणरत्न-सूरिकृत न्यायाकंदली—१ नरचन्द्रसूरिकृत टीका

२ राजशेखरसूरिकत पंजिका

३ रत्नशेखरसूरिकत टीका

न्यायप्रवेश—हरिभद्रम्रिकृत टोका न्यायसार—जयसिष्ठस्रिकृत टोका न्यायलंकार—अभयतिलककृत वृक्ति न्यायबोधिनी—नेतृसिष्ठकृत टोका पातांजलयोगदर्शन —यशोविजयकृत टोका योगमाला—गुणाकरकृत लघुवृक्ति

### ज्योतिष

जातक—हर्शविजयकृत 'जातकदीपिका' वृश्वि लघुजातक—मितसागरकृत 'बालावबीध' वचितका ताजिकसार—सुमितहर्षकृत वृश्वि वसन्तराजशङ्कन—भानुचन्द्रकृत दीका स्वमसप्तिका – सर्वदेवसूरिकृत वृश्वि महाविद्या—भुशनसुन्दरकृत वृश्वि मंत्रशास्त्र—मिल्लिग्नेग्-कृत दीका मंत्रराजरहस्य – सिहतिलकस्र्रिकृत दोका योनिप्राभृत—हरिषेणकृत दीका येगरलाकर—नयशेस्नरकृत दीका

### वैद्यक

यागरत्तमाता—गुणाकरकृत टीका रस्रविक्तामणि—श्रनंतदेवसूरिकृत टीका वैद्यकसारसंग्रह—हर्षकीर्त्तकृत टीका वैद्यकसारोद्धार—हर्षकीर्तिकृत टीका वैद्यक्रवस्त्रम —हस्तिकविपणिकृत टीका योगविन्तामणि —हर्षकीर्तिकृत टीका ज्वराष्ट्रक – मस्त्रदेवकृत टीका सम्निपात-कलिका—हमनिधानकृत टीका स्त्रपासंग्रह—रक्षशेखरकृत टीका

#### भाषा

विद्यारी-सतसई—समरशकविकृत टीका रसिकप्रिया—कुशलधीरकृत 'रसिक-प्रिया-विवरण' पृथ्वोराजवेली—१ कविसारंगकृत संस्कृत टोका

- २ कुशलधीरकृत टोका
- ३ शिवनिधानकृत टीका
- ४ श्रीसारकृत टीका
- ४ जयकोर्तिकृत टीका
- हं राजसीमकृत टीका



शुद्धाशुद्ध-पत्र

## मेरी अनुपस्थिति में प्रन्थमाला के दो फर्मी का संशोधन एक ही संशोधक के दक्षिणोचर होने से इन्ह अधिक अगुद्धियाँ रह गयी हैं, उनका शुद्ध-रूप नीचे दिया जाता है।

|          | . 34        | ાતા પછાલ્યા હું પંચા છે છાંચા શુધ્ધ ર |                         |
|----------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
|          | _           | प्रशस्ति-मंग्रह                       | (के० बी० शास्त्री)      |
| पृष्ठ    | पंक्ति      | अशुद्ध-रूप                            | शुद्ध∙रूप               |
| 1        | ₹           | प्रभेन्दुरचिता (?) लघु दृत्ति         | प्रभेन्दुरचितालधुवृत्ति |
| 3        | 3 9         | युक्तिशस्त्र ेग                       | युक्तिशास्त्रे स        |
| ₹        | •           | प्रारीरसु:                            | प्रांदिप्सु:            |
| २        | 1 ዷ         | स्मृतश्चेति                           | स्पृतिश्चेति            |
| ?        | <b>9</b> Ę  | एतद्विकामू                            | <b>एतद्द्विकाम्</b>     |
| ₹        | A           | जैन <b>इ</b> तिहापान्वेपी             | जैनइतिहास।न्वेपी        |
| ₹        | Ę           | इसका                                  | इसकी                    |
| ¥        | 90          | अघात्यारानि                           | अघात्यरानि              |
| Ę        | Ę           | जंघास्त्रमुनिकेवलाः                   | जम्बाख्यमुनिकेवला       |
| Ę        | =           | पराजितमहातपाः                         | <b>ऽपराजिनमहातपा</b>    |
| 4        | 99          | त्रिशु द्रथस्तान्                     | त्रिशुद्धा तान्         |
| Ę        | 3 ?         | सृष्टिः                               | मुप्टे                  |
| 9        | २६          | कालवियोपम्                            | कालविषोपमम्             |
| 19       | Ý           | <b>भिक्षाग</b> न्छ                    | मि <b>वाग</b> च्छ       |
| •        | 12          | तयनतेजमा                              | तपननेजमा                |
| 두        | 14          | ज्योग्स्ता                            | ज्योत्स्रा              |
| <u>_</u> | 14          | जिनचन्द्रजा <sup>.</sup>              | जिनचन्द्रजा             |
| 5        | 9 €         | वर्धयन्ति                             | वर्धयन्ती               |
| 5        | 3 =         | सम्बक                                 | सम्बग्                  |
|          |             | वैद्यमार                              | `                       |
| •        | २६          | कफगंद                                 | कफगर्द                  |
| 1        | २२          | योगानुयानै                            | योगानुपान <u>ै</u>      |
| ₹        | ₹           | ङ्मानू                                | कमान्<br>असान्          |
| 8        | 90          | समाझाच                                | समाच्छाद्य              |
| 8        | 12          | दिवारासि                              | द्वाराव                 |
| 8        | 7 8         | <b>पु</b> ब                           | श्रद                    |
| *        | 9 8         | पश्चिग्राच्को                         | ज्ञा<br>पणिनको          |
| ¥        | 1 9         | <b>श्रंकोलुकं</b>                     | श्रंकोलकं               |
| Ę        | 5           | मालकावनी                              | मालकांगनी<br>मालकांगनी  |
| <i>a</i> | 3.5         | <b>यष्ट्</b> यमिधामेला ?              | यथ्यमिधामेला            |
| •        | 9 19        | पिटकादिव गान्                         | पिटिकावित्र गान्        |
| •        | <b>₹</b> \$ | भस्म बन पर जाने पर                    | भस्म धन जाने पर         |
| •        | २२          | औषाध                                  | औपधि                    |
|          |             |                                       | ** ** *                 |

The second secon

The Contract of the Contract o

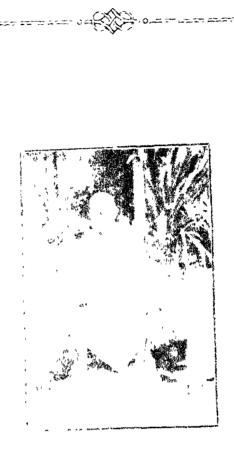

्राहरू । व्याप्त १८ में स्मिनाचे । संस्कृतिक १९५७ - १९५१ - उत्तर समाप्तिकेशकेशक



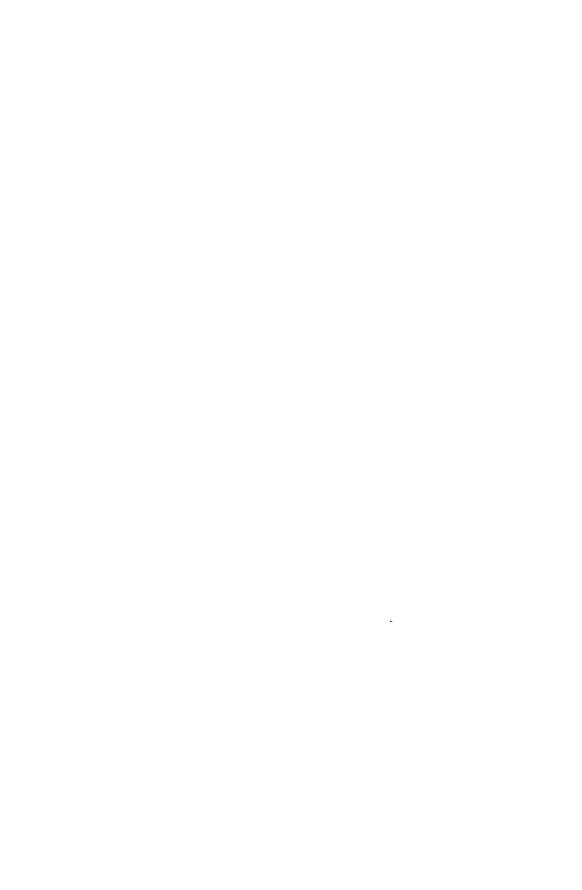

# प्रशस्ति-संग्रह

( मग्पादक—के॰ भुजवली शास्त्री )

(१) ग्रन्थ नं० <sup>१६६</sup>

## न्याय-मणिदीपिका (कागज पर नागराचर में)

रचिता--

विषय---स्याय

भाषा-संस्कृत

लम्बाई --- ३ इंच

चौडाई--- ७ इच

प्रमान्या - १६ ई

#### मंगलाचग्ग

श्रीवर्ष्धमानमकरुङ्कमनन्तवीर्यमाणिक्पनन्दियतिभाषितशास्त्रवृत्तिम् । भक्त्या प्रभेन्दुरिवता(१)रुघुवृत्तिदृष्ट्या नत्वा यथाविधि वृग्गोमि रुघुपपञ्चम् ॥ ॥

> मद्ज्ञानमरुप्तीतं मलमत यदि स्थितम । तिष्ठिषकाश्योर्मिवन्सन्तः प्रवर्त्तन्तामिहास्थिवत् ॥२॥

इह हि खलु सकलकलङ्किवकलकेवलावलोकनिवमललोचनावले।कितले।कालोकपरमगुरुवीरिजनेश्वरविवरमुखसरसीरुहसमुत्पन्नसरस्वतीसरसानवरतस्मरगावले।कनस्लापदस्तविस्तृत्तिः । सकलराजाधिराजपरमेश्वरस्य हिमगीतलस्य महाराजस्य महास्थानमध्ये
निष्ठुरकष्टवादसौष्ठवदुष्टसौगतान् चटुलघटवादादिपटिष्ठतया तारादेवताधिष्ठितदुर्घटघटवाद्विजयेन राज्ञा सभ्यैः सभासिद्ध्य परिवासजयवशस्तः सकलतार्किकच्च्डामणिमरीविमेचिकत्विवरुविवक्तवकायमानवरणनखरो भगवान भट्टाकलङ्कदेवो विश्वविद्धन्मगडलहृद्याहादियुक्तिशस्त्रेण जगत्सद्धमंत्रभावमवृत्वुधस्तमाम् । तदनु बालाननुजिष्ट्सुरुत्वयगुणे।ऽसुण्णमेवलल्दमीकटास्तविस्तपिनदानपरीसाद्वतो गुग्मणिवृन्देन भव्यवृन्दमानन्दयन्माणिक्यनन्दिमुनिवृन्दारकस्तत्प्रकाशितशास्त्रमदेशकृद्युत्य तद्वगाहनाय पातोपमं परीसामुखनामधेयमन्वर्थमुद्धहत्प्रकरण्नारचयन्मुदा तदनु तत्प्रकरणस्य विशिष्टतमे।ऽतिस्पष्टं मृष्टेष्टगीः
प्रभावन्द्रभट्टारकः प्रमेयकमलमार्तगडनामवृहदुवृक्ति चरोकरीतिस्म । तद्रवृक्तिप्रस्थस्य

मार्चराडमाइलायितत्वेन सकलविद्धश्चित्तप्रकाशकत्वेऽपि बालान्तःकरण्गुहाभ्यन्तरप्रकाशन-सामर्थ्याभाषमाकलय्य तत्प्रकाशनाय दीपिकायितां सकललेकालङ्कारयोग्यत्वते। रक्षायितप्रमेथेरारचितत्वेन प्रमेथरक्षमालेत्यन्वर्थनामेग्रहहन्तीं स्वालेकनप्रवृत्तिमतां पुंसां क्रिके कृतघटपदादिवस्तुप्रतिविभिनतरक्षकिरुकायितत्वेन वा स्वाभिधेयानि प्रमेयाणि प्रकाशयन्तीं लच्चीं वृत्तिं लच्चनन्तवीर्याचार्यवर्यां भन्यानुप्रहकार्यसौकर्यस्तिसौक्षमार्थ्यो गुण-गाम्भीर्यशाली वैजेयपियस्तुना हीरपाल्यवैश्योत्तमेन बदरीपालवंशयुमणिना शान्तिषेणा-ध्यापनाभिलाषिणा प्रेरितः सन् प्रारीष्तुः तदादौ चिकीर्षितवृत्तेरविद्यतः परिसमाप्त्यर्थे शिष्टाचारपरिपालनार्थे पुण्यावाप्त्यर्थञ्च विशिष्टेष्टदेवतामिमष्टौति।

मध्य-भाग (पूर्व पृष्ठ ६४, १म पंक्ति से):—

इत्यिभधानादिति प्रकाश्य प्रकारान्तरेण तदुनानायेगां दर्शयितुं ताबदभावप्रमाणप्रतिपादककारिकामाहः "गृहीत्येति" वस्तुसद्भावं गृहीत्वेत्यादि सामप्रयो सर्वज्ञाभाषप्राहकमभावप्रमाणमस्यंज्ञस्य नादेति इत्याह । तथाचेत्यप्रथा प्रतिनियतकालप्रतिनियतक्तेवलक्षणवस्तुसद्भावप्रहर्णेऽन्यवान्यदा गृहातसर्वज्ञस्मृतश्चेतिगीत्यसर्वज्ञनास्तिताज्ञानमभावप्रमाणं न युक्तमन्यवान्यदा गृहीतसर्वज्ञसत्व सङ्गात् ।

श्रन्तिम पद्य:--

अकलङ्करत्ननन्दिप्रभेनदुसद्नन्तगुगिभक्त्या।

पतद्विकां बालां निरूद्धवारि ने (१) प किल गुरुभक्त्या॥
स्याद्वादनीतिकान्तामुखलोकनमुख्यसौख्यमिच्छन्तः।
न्यायमगिदीपिकां हृद्वासागां प्रवर्त्तयन्तु बुधा॥

इति परीज्ञामुखलघुवृत्तेः प्रमेयरज्ञमालानामवेयप्रसिद्धाया न्यायमणिदीपिकासंशायां टीकायां षष्टः परिच्छेदः ।

शास्त्र के प्रतिलिपि कत्ती के नामादि --

श्रीमत्स्वर्गीयवावृद्देवकुमारस्यात्मजदानवीग्वावृत्तिर्मनकुमारस्यादेशमादाय श्रागरा-प्रान्तगतसकरौनीनिवासिनः रेवतीलालस्यात्मजराजकुमार्गवद्यार्थिना लिखितमिंद शास्त्रम् ।

इदं लच्मग्मट्टेन विलिखितं प्रथम शास्त्र लचीकृत्य लिखितम् । सशोधियतव्या विद्वज्ञनेः । प्रतिलिपिकाल—म० १६८० श्रावग्।-गुक्र-त्रयोदशी ।

इसमें प्रन्थकत्तों के नाम का उल्लेख नहीं है। किन्तु मितवर पं० सुन्वय्य शास्त्री जी का कथन है कि ताइपत्र की किसी प्रति में इस न्यायमिणदीपिका के रचयिता अजितसेना- चार्य स्पष्ट लिखा हुआ है। बल्कि पं० सुज्यय जी का यह कथन—Catalogue of Sanskrit and Prakrita Manuscripts in the Central Provinces and Berar by R B Hira Lal B A Appendix (B) से भी प्रमाणित हो जाता है,

फिर भी जैनइतिहावान्वेषी इस ऑग विशेष ध्यान देंगे। जैन सिद्धान्त-भवन की इस प्रति के अत्यन्त अग्रुद्ध होने के कारण इसके साहित्यिक विवेचन पर विशेष प्रकाश नहीं डाला जा सकता। ता भी यह कहना ही पड़ेगा कि इसका संस्कृत सरल एवं प्रशस्त है।

नं ० हैं को एक दूसरी प्रति भी 'भवन' में है जिसकी वर्तमान प्रन्थ प्रतिलिपिमात्र है। वस्तुतः दोनों प्रतियाँ अग्रुद्ध हैं। पहली प्रति की नकल कन्नडप्रति से उल्लिखित मूडविद्रिनिवासी वामन भट्ट के पुत्र लक्ष्मण भट्ट ने की है।

(२) ग्रन्थ नं ० रेहेर

### चन्द्रप्रभचरित-व्याख्यानम् (का० ना०)

अपर नाम-विद्वनमनोवल्लभ

रचिता--

विषय—काव्य

भाषा--- स्वस्कृत

लम्बाई -१३॥ इन्ब

चौटार्ड - -=।। इ व

पत्रसरम्या — **३**०**६** 

#### मङ्गलाचरगा

बन्देऽहं सहजानन्दकन्दलीकन्द्रबन्धुरम्। चन्द्राङ्कं चन्द्रसंकाशं चन्द्रनाथं स्मरास्यहम्॥१॥ चन्द्रप्रभार्हधीरस्य काव्यं व्याख्यायते मया। विश्वमन्वयह्रपेण स्पष्टसंस्कृतभाषया॥२॥

मध्य-भाग-(पूर्व पृष्ठ ६६, श्लोकटीका १२)

गुरुवंशमिति । अथ प्रस्थानानन्तरे । गजेन्द्रगामी गजेन्द्र इव गच्छ्तीत्येवं शीलः मन्द-गामीत्यर्थः । स कुमारः । गुरुवंशम् गुरवः महान्तः वंशाः वेगावः यस्मिन् तं पन्ने गुरुर्महान् वंशः कुलं यस्य तम् । अप्रमाण्सत्वम् अप्रमाणाः प्रमाण्रहिताः सत्वाः प्राण्निनः यस्मिन् तं पद्मे बहुलसामर्थ्यम् । अत्युन्नतशालिनीम् अत्युन्नत्या शालिनीम् । सम्पूर्णस्थिति व्यवस्थिति पद्मे मर्यादां । द्धानं धरन्तं । र्ह्वराकृति रुविरा श्राकृतिर्यस्य तं । एकं । स्वसमानं स्वस्य समानं । नगं पर्वतं । आलुलेके द्वर्शं लेक्य दर्शने लिट् । श्लेषोपमा ।

समाप्तिसूचक श्रन्तिम पंक्तिः---

इति वीरनन्दिकृतावुद्याङ्के चन्द्रप्रभवरिते महाकाव्ये तद्वचाख्याने च विद्वन्मने।वङ्कभाख्ये अद्यद्शः सर्गः समाप्तः ।

चन्द्रप्रभचरित काव्य की श्रमोतक दें। टीकायें उपलब्ध हैं। एक चाहकीर्तिकृत श्रौर दूसरी प्रभावन्द्र महारककृत। प्रभावन्द्र महारक का समय बि॰ सं॰ १३१६ है और चाहकीर्त्ति का समय शकाव्द १३२१ के बाद का ज्ञात होता है। चाहकीर्त्तिजी का यह समय तभी सम्भवपरक कहा जा सकता है, जब, कि यही पार्थ्वा म्युद्य के भी टीकाकार हों। चाहकीर्त्तिकृत चन्द्रप्रभकाव्य की टोका की श्लोकसंख्या कः हजार मानी गयी है। भवन की इस प्रति में भी लगभग कः हजार श्लोकसंख्या अनुमित होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि यह चाहकीर्त्ति जी की ही टीका है।

क्षात होता है कि टीकाकार ने इस टीका में व्याकरण, अलङ्कार एवं केल्पादि की ओर विशेष भ्यान नहीं दिया है।

पार्श्वान्युद्य के टीकाकार चारुकोत्ति जी की निम्नलिखित कृतियों का पता लगता है:-

- (१) चन्द्र प्रभ काव्य की टीका। श्लोक-संख्या—६०००
- (२) आदिपुरागा ... ... ३०००
- (३) यशोधरचरित
- (४) नेमिनिर्घागुकाच्यटीका
- (४) पार्श्वाभ्युद्यकाव्यटीका
- (ई) गीतवीतराग

### (३) यन्थ नं० १६८

### हनुमचरित्रम् (का॰ ना॰)

कर्चा - ब्रह्माजित

विषय—चरित्र (प्रथमानुयोग) भाषा—संस्कृत

लम्बाई---११ इञ्च

चौडाई---७ इञ्च

पत्रसं ०---६७

#### मङ्गलाचरग्

सद्रोधसिन्धुचन्द्राय सुत्रताय जिनेशिने। सुवताय नमा नित्यं धर्मशब्दार्थसिद्धये ॥१॥ जिनेन्द्राय वृषाय परमेष्टिने। वृषभाय नित्यं स्वान्यप्रकाशाय नमस्त्राता (१) सुतायिने ॥२॥ श्रीचन्द्रनाथाय सर्वन्नाय शिबामये । अमन्दशर्मकन्दाय कन्दाय परमात्मने ॥३॥ शान्ति कुर्याद्नेकान्तवुद्धि सिद्धचर्थदायिनीम् । असातज्ञीरजलधिमन्थने मन्दराचलः ॥४॥ श्रीमते वर्द्धमानाय नमः श्रेयाविधायिने। श्रघात्यारातिघाताय मुक्तिमार्गप्रदायिने ॥४॥ दुर्वारापारसंसारपारावारैकतारकान् । प्रणौमि परिता नित्यमपरान् जिननायकान् ॥६॥ सार्द्धव्यमिते द्वीपे सर्वान्तकविवर्ज्जिते। सीमन्धरादिदेवानां पादपद्मान् प्रणौम्यहम्॥७॥ वर्त्तन्ते भाविने।ऽतीता विबुधालिप्रपृजिताः। नौमि सर्वान् जिनान् जैनमतसिन्युविधन् सदा॥५॥ भाचाराङ्गादिभेदेन पूर्वान्ताँश्च प्रकीर्याकान्। निर्गतां जिनसद्वकात् सारदां नौमि शारवाम् ॥१॥ यस्याः प्रसादतः सर्वो वितीर्थ श्रृतसागरम्।

प्रमामोति भावानां तां प्रगौमि जिनास्यजाम् ॥१०॥ त्रिहीननवके।टीनां मुनीनां पादपहुजान्। स्मरामि स्मरजेतृगां त्रातृगां भवषारिघेः॥११॥ नमामि वृपसेनादिगौतमान्तान् गर्गोश्वरान्। सार्द्धाश्चतुर्दशशतान् त्र्याधकान् श्रीसुखप्रदान् ॥१२॥ गौतमः श्रीसुधर्मा च जंबाख्यमुनि केवलाः (?)। त्रयः केवलिनः पूज्या ना नित्यं सन्तु सिद्धये ॥१३॥ श्रीविष्णुर्नान्द्रमिवारुया पराजितमहातपाः। गावर्द्धना मद्रबाहु पञ्चेतान् श्रृतसागरान् ॥१४॥ द्वादशांगश्रुताभ्यासनीरेण ज्ञालितं न कान्। प्रगौम्यहं विशुद्ध्यस्तान् पञ्चपागिडत्यंहतवे ॥१४॥ सृष्टिः समयसारम्य कर्त्ता सूरिपदेश्वरः। श्रीमच्छीकुन्दकुन्दाक्यस्तनातु मितमेदुराम् ॥१६॥ पुरागणपद्धतिर्यस्य हृद्ये त्रस्कुटं गता। प्रशोमि जिनसेनस्य चरणो शर्मा सताम्॥१७॥ जीयात्समन्तमद्रोऽसी भन्यकैखचन्द्रमाः। दुर्वादिवादकगड़नां शमनैकमहोपधिः॥१५॥ अकळडूगुरुजीयाद्कळंकपदेश्वरः । वुद्धिवेधव्यद्वेत्तागुरुख्ताहृतः ॥१६॥ बोद्धानां शुद्धसिद्धान्तपाथोधिपारीगाः परमेश्वरः। नेमिचन्द्रश्चिदानन्दपद्यीमुख्यतां गतः ॥२०॥ प्रभा गुणवती यस्य प्रभाचन्द्रस्य सुरिगाः । साऽस्तु मे वुद्धिसिद्धचर्थ कारुएयादिरसालयः ॥२१॥ पञ्चाचाररता येऽन्ये सूग्य संस्तुताः सुरैः। ते मे दिशन्तु मन्मेधां पद्मनन्दीश्वराद्यः ॥२२॥ मङ्गलाद्विपसिद्धचर्थ मया भावन संस्तुताः। श्रीहनुमत्कुमारस्य कथायाः सिद्धये पुनः॥२३॥

मध्य-भाग (पृष्ठ ३१. श्लोक १६)

इत्युक्तं केनचित्तावत्कुमाराय जितक्विषे। अजनावभवं वृत्तं सर्व कालविषोपम्॥१६॥ प्रिमागच्छ वयं यामा महेन्द्रपुरभेदने।
श्रंजना मे स्थिता तत्र चिन्नचेरगातस्करी॥१९॥
स्विमित्रेण समं वायुरचलन् श्वासुरं पुरम्।
स्वातमीयं गजमारुद्य वश्चितः स्वजनैस्तदा॥१८॥
संप्राप्तो नगरीवाद्यां हर्षसंभृतमानसः।
वियाङ्कमिव संप्राप्तो दृष्ट्वा पुरवरं तदा॥१६॥
प्रभञ्जनकुमारस्यागमनं श्रुत्व। महीपतिः।
पुरश्रुद्वारमकरेति दैजयन्त्यादितोरणैः॥२०॥

#### प्रशस्ति :---

जैनेन्द्रशासनसुधारसपानपृष्टो देवेन्द्रकीर्त्तियतिनायकनेष्टिकातमा । तच्छिष्यसंयमधरेण चरित्रमैतत् सृष्टं समीरगासुतस्य महर्द्धिकस्य ॥११॥ विशदशीलस्वधूनीशिलातलैकराजहंससात्सवाय कीडनप्रियः स्वमतसिन्ध्वद्धेने प्रकृष्ट्यामिनीतयनतेजसाद्भुतव्रभामितः। स्रेन्द्रकीर्त्तिविद्ययादिनन्द्यनंगमर्वनैकपगिटतः तदीयदेशनामवाप्य श्रद्धनेष्यमाश्रितेः जिनेन्द्रियस्य भक्तितः ॥६२॥ गेालाश्रं गारवंशे नमसि दिनमणिवीरसिंहा विपश्चित भार्या बीधा प्रतीतातन्त्रहविदिता ब्रह्मदीचाश्रिताञ्मद्। तेनोच्चैरेष प्रन्थः इत इति सुतरां शेळराजस्य सूरः श्रीविद्यानन्दिरेशात् सुकृतविधिवशात्मर्यसिकिशसिक्वचै ॥१३॥ इदं श्रीशैलराजस्य चरितं द्रितापहम् । रिवतं भगक्षके च श्रीनंमिजिनमन्दिरे ॥६४॥ धर्मार्थी लभने वृषं धनयुना वृद्धिश्च निःम्वा धनम व्रवाधीं स्वक्ले। वितं च तनयं कामांध्य कामी लंभत् (१) माज्ञार्थी वरमाज्ञमाश् लभने प्रोक्तेन सान्द्रेग किम् ह्ये तत् शैलम्नीन्द्रराजचरितं सर्वार्थामद्विष्ट्रम् ॥६५॥ पाठकश्चेव वक्ता श्रोता च भावुकः। पठिता चिरं नन्दादयं प्रन्थस्तेन सार्ह्स युगावधिः॥६६॥ प्रमाग्रमस्य प्रन्थस्य द्विसहस्रमितं बुधैः। क्लोकानामिह मन्तव्यं हनुमर्चारते शुभे ॥ आ

इतिश्रीहनुमद्यरिते ब्रह्माजितविगचिते एकाद्शः सर्गः

इसके लिपिकर्सा काशीनिवासी बटुक प्रसाद नाम के एक कायस्य हैं। लिपिकाल सं॰ १६७६ है।

इस प्रति के प्रतिरिक्त भी "भवन" में एक अत्यन्त प्राचीन प्रति है। खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि ये दोनों प्रतियाँ अशुद्धियों से भरी हुई हैं। बल्कि इसी प्राचीन प्रति से प्रस्तुत प्रति उतारी गयी है।

इसकी प्रशस्ति से बात होता है कि इसके कर्ता अजित ब्रह्मचारी देवेन्द्रकीर्ति जी के शिष्य थे। इनके पिता का नाम वीरसिंह और माता का नीधा था। इनके वंश का नाम गालश्र्युत्तर है। विद्यानन्दजी की आबानुसार ही इन्होंने भृगुकच्छ (भराच) नगर में इस प्रम्थ का प्रशस्त किया है। प्रम्थ-रचनाकाल प्रशस्ति में नहीं दिया गया। एं० जुगल-किशोर जी की राय है कि यह प्रजित ब्रह्मचारी १६वीं शताब्दी में हुए हैं।

(४) ग्रन्थ नं० <sup>२०४</sup>

## विद्यानुवादांग (जिनेन्द्रकल्यासाभ्युद्य)

कर्त्ता----

(কা০ না০)

विषव—प्रतिष्ठापाठ भाषा—संस्कृत

लम्बाई---१४ इंच

चौडाई ४॥ इंच

#### मंगला चरगा

लक्ष्मों दिशतु वा यस्य क्षानाद्शें जगस्यम् । व्यदोपि स जिनः श्रीमान्नाभेया नौरिबाम्बुधौ ॥१॥ माङ्गल्यमुक्तमं जीयाच्छ्ररण्यं यद्वजाहरम् । निरहस्यमरिन्नं तत्पश्चश्रहातमकं महः ॥२॥ देश्यस्तापशमनीर्वाग्उपे।त्स्नाः जिनवन्द्रज्ञाः । वर्धयन्ति श्रुताम्भाधिं स्वान्तं ध्वान्तं धुनातु नः ॥३॥ मोज्ञलक्ष्म्या कृतं कग्रठहारनायकरस्त्रताम् । रस्त्रत्यं नमः सम्यक् दस्त्रानाचारलक्ष्यम् ॥४॥

# प्रतिमा-लेख-संग्रह-

#### ( संमाहक-वार्व्यामता प्रसाद जी जैन )

श्री दि० जैन-पंचायती (बड्!) मन्दिर मेनपुरी (गत)



- त्रमुषभदेव—चिह्न बैक कृष्ण पाप।ण—२८ श्रं० उ'चाई लेव —"मिता माध वदी ६ सम्बत् १६३४ माधे † मैनपुरी मुद्दकमगंत्र के ।"
- २ त्रमुषभदेव चिह्न वैक भानु १४ ग्रं० ग्रामन में शासनदेवना गोमुसाझर गोमुस ग्रीर चक भागे तथा २ सिंह हैं लेख "सम्बन् १४४४ वर्ष वैशास सुद् १० चन्द्रिने श्रीमुचसंघे सरस्वतीगच्छे बलान्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्त्रान्वये भटारक श्रीजिनचन्द्र देवा: वरहिषा-कुलोद्धव माहु लखे भागी कुसुमा तबो पुत्र साहु सम्लू तस्य भाषा ठत्रभी तयो पुत्र चन्द्र उपेष्ट, साठ लहण तस्किमष्ट सा० छोटे तन्किष्ठ सा० वीर सिंह तरकिष्ठ सा० अर्जुन तस्किमष्ट साठ प्रभू तन्किष्ठ साठ पर्ट तस्किष्ठ साठ वर्ष्ट्र तेवां मध्ये साठ ग्रर्जुन तस्य भागा मना तेन श्रर्जुनेनेद् श्रादीश्वरविंबं स्व प्रजनार्थ करायियां।"
- ३ अमृष्यादेश--चिह्न वैज -- मूलवर्ण पापाण ३१ श्रं०-- "मिता माघ बही ६ मध्यत् १६३५ अध्ये मैनप्री सुद्दकमशंज के सकज पंचन के।"

#### समवशर्गा में विराजमान :---

- ४ शान्तिनाथ-चि० हिरण-सामान्य पापाण-मासपास यत्तर्यात्तरणी मध्य में भामवद्रस स्वोपेत सिक्रलेखादिरहित-१२ ग्रं०-यह मृतिं भाचीन है।
- ४ पार्क्वनाथ सर्पे- स्त्रेत पा०-- १० ग्रं०-- "त० १४१६ घटेर मध्ये भ० विश्वतेनप्रतिष्ठापितं।"
- ६ जन्द्रप्रभु धूसरवर्ण पा॰ ११ श्रं० "सम्बत् १६१० मिती माघ सुदी १४ शनि काष्टासंघे जोडाधार्वानाये भ० राजेन्द्रकाति देवास्तद्गम्याये अग्रोन्कान्यये वातिस्रातेत्रे साच श्रीसाखीलाल तस्पुत्र सुनिसुवतद्गयेन सकल आतृवर्ग तस्सिङ्बर्थे श्रीजिनिबंब प्रतिष्ठाकाशपितं।"

<sup>\*</sup>इस संग्रह में उन प्रतिमाश्चों का विवरण दिया जाता है जिनमें लिग-चिह्न प्रकट नहीं है श्रौर जो दिगराम्नाय के जैन-मन्दिरों में विराजमान हैं।

<sup>ं</sup>गीलिकता लुत हो जाने के खयाल से इस प्रतिमा-लेख संग्रह के लेखों की भयंकर प्रश्निद्धियां ज्यों की त्यों छोड दी गयी है। सम्पादक

- सुपार्श्वनाश—श्वेत०—१३ ग्रं०—" सम्बत् १६४२ मिती माघ सुदी ४ काष्टालंबे भ० सुनीह कीर्ति तदालाये छेदीलाल बकरस—मैन—"
- म पार्श्वनाथ—धातु—११ श्रं०—बन्नबन्निणी—सहित—कमलासन —"सम्वत् १३४६ चैत्र (पंचपरमेष्ठी) सुर्दी १३ मूजसंघे श्री मालवंश साधु विहु के राज्ये प्रतापचन्द्रदृष्ट् उपसंघा ।"
- प्रार्श्वनाथ—धातु—१० श्रं०—"सं० १४२८ वर्षे बैशाप सुदी ७ श्रीमृत्तसंघे भ० श्रीजिनचम्द्र
  तथ्यह्रे श्री सिंहकीर्ति देव महियवंश —साधु स्ंभार्या वैसा पुत्र प्रगन्धा भार्या रेना
  पुत्र बैसी मा० तावसी पुत्र गग्रासेन......इस्बादि"
- १० चन्द्रवसु संध-सहित-धातु ११ ग्रं०-"सम्बत् १४११ वैसाख सुदी १३ श्रीमृत्वसंघे सा० नरवर सिंह नगरकोटेल गोत्रा।"
- ११ श्राहिनाथ समृह,छत्र, भामगडल, यचयित्रणी—सहित—१४ श्रं०—धातु—"सम्वत् १४२१ वर्षे माध सुदी १४ गोलरडे एडरजू पुत्रदेव साधू जू माथेमा ।''
- ' १२ पार्श्व नाथ-धातु-प्र ग्रं०-"सम्बत् ११३३ ... मिक्के साहु ... गीसक्ता ...।"
  - १३ धाजितनाथ— स्वेत-१० झं०-"सम्बत् १६८८ फारगुण शुक्का ८ शानी श्रोमृत्वसंघे वजास्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुंद्कुंदाचार्यान्वये म० जगद्भूषण तदास्त्राचे सा० जगद् तस्य सेवास पुत्र.....।"
  - १४ शांतिनाथ पंचपरमेष्टी—साकी पा०—२४ श्रं०-भामग्रहत, छत्र बचबस्त्रिगी-सहित, "सम्बत् १०११ वर्षे माघ सुदी ४ मूलसंघे... ।"
  - १४ **चन्द्रप्रभु**—समूह-सहित—धातु-१० ग्रं०-"सम्बत् १२०८ सा० कुंवरपाल पत्नो सुधनी नित्वं प्रसामित ।"
  - १६ पार्ण्यनाथ-धातु-६ ग्रं०-- "सम्बत् १४१४ माघ सुदी १४ रेतक जी साहु ज्रा"
  - १७ नेमिनाथ--कृष्ण पा०--- १ श्रं०-- "सम्बत् १८११ प्रतिष्ठोबां।"
  - १८ पार्ष्यनाथ मन्दिर-सहित-धातु-- ३ श्रं०-- "सम्बत् १७११ वर्षे माध सुदी ४ श्रो स्वसंवे भद्दारक श्रीनन्द्देव।"
  - १६ पार्श्वनाथ मन्दिर-सहित-धातु-३ शं०-"सम्बत् १६८६ वर्षे कारगुण सुदो = श्रीमृक्षसंघे बस्रास्कारगयो सरस्वतीगस्त्रे कुंद्० भ० श्<u>रीजगद्भूषणदेवास्तरियाच</u>्ये वृद्य माधव कर्मक्वार्थं निस्वं प्रयमिति।"
  - २० पार्थ्वनाथ--स्फटिक--१॥ कं०--लेखरहित ।
  - २३ पार्थ्यनाथ---कृष्ण पा०-१ मं०-"माघ वदी ६ सं॰ ११२४माथे मैनपुरी के सकस पंचन के।"
  - २२ पार्श्वनाथ-स्थातु-२१ ग्रं०--"श्री सम्बत् १६४४ माघ सुदी १२ शुद्धान्नाव प्रतिष्ठितम् महापुरुष ।"

- २३ पार्श्वनाश—धातु—७ भ्रं०—"सम्बद १४३६ भ्रामूलसंघेन श्रीप्रभावन्द्र सस्क्रिम मंद्रकाषार्वं श्रीधर्मचन्द्रस्तदान्नाच खंडेलवाला तरान्वरे पाटणा गोत्रे सा० टोकल भा० निहुरणा सरितस्तत्र मण्मंति।"
- २४ चंद्रप्रसु—७ त्रंगुज-वातु—"सं० १६४७ वैसास बदी २ बनारसीदास प्रतिष्ठितं भोगांव सुवासीसात की नीते।"
- २४ महाबोर—भातु—६ भं०—''सं० ९४३७ वर्षे वैसास सुद् १४ विवासरे भोमूबसंघे जैसनार सा० जैसिंह भाषां सामा पुत्र माधव कर्मन्यार्थ निर्मितं।''
- २६ चन्द्रप्रभु-धातु-४ श्रं०-"सं० १६४४ प्रतिष्टितम् गुराखाल श्रममेर।"
- २७ पार्श्वनाथ-धातु-४ ग्रं०-"स० १४७१ लमेच सीलवालेन पुत्र निश्य प्रयामीत ।"
- २८ पार्श्वनाय-४ श्रं०-धातु-जेखरहित ।
- २१ पार्श्वनाथ-- ४ अं० -- धात-- "सं० १४२४ प्रतिद्वितं ।"
- ३० श्रष्टित-धातु-३॥ श्रं०-लेख व चिह्नरहित ।
- ३१ पार्श्वनाथ-चातु-३ ग्रं०- 'सं० १४०६ .. .
- ३२ अहेत-चात- "सं० १६४४।"
- 33 ., ., लेखरहित ।
- ३४ पार्श्वनाय-धातु-३॥ ऋ०--''सं'० १४४८
- ३१ पार्श्वनाथ घातु-- ३॥ श्रं० -- लेखरहित ।
- ३६ श्रादिनाध-मटीला पा०-१० श्रं०-लेव मिट गमा है। पढ़ते में नहीं श्राता। प्राचीन मूर्ति है जटादार बाल है।
- 3 ७ वार्श्वनाथ- धातु-- ३ श्रं० ''प० शोभाराम (''
- ३८ पार्श्वनाथ-शतु-३ श्रं०--"स ११२१"
- ३६ पार्श्वनाथ-धात-२ घ०-लेख नहा।
- ४० पार्श्वाय-वातु-३ श्रव- ''ओम्बसंघे सं ० १४५०''
- ४९ श्रादिनाथ स्वेत पा० ६५ श्रं० 'श्री संबत् १६५२ मिती माव सुरी ४ काष्टासंध दिखी सिंहामनाधीश म० श्रा प्रकीतिदेवास्तदान्नाये श्रप्रवाल बाबू छेदीलाल जी विश्तुचंद्र जो नरीसम दास जी प्रतिष्ठा करायितां कटेश्वर स्वां''।

नोट-- जिनके साथ खड़गासन जिला है उन बिंबों को छोदकर शेष पद्मासन हैं।

### श्री दि० जैन-मन्दिर कटरा मैनपुरी में कुल १४० मूर्तियां हैं. जिन में नीचे की प्रतिमार्था में लिग-चिहन नहीं है।

- १ पार्श्वनाय—धातु—६ मं०—"सं० १४१० ... ... "
- १ पार्श्वनाश- धात- ६ श्रं०--"सं० १४४८ वर्षे वै० स० ४"
- ३ पार्श्वनाय---,, ,, "सं० १४४४ ... देव की....."
- ४ पार्श्वनाथ-- ,, -- द श्रं॰-- "सं॰ १४३३ ... ... ... "
- ४ घाईत तीन खड़ासन--धातु-- ४ ग्रं०-- "सं० १६४७ वै० ..."
- ६ पार्श्वनाथ--धातु-- १ ग्रं०---"सं० १६८८ वर्षे कास्तुण सुदि ८ श्रीभद्दारक विजय सतित साङ्गी तरतमव (?)"
- ७ पार्श्वनाच-धातु ४ ग्रं० लेखरहित ।
- म पार्श्वनाथ-धातु- ६ श्रं०- "सं० १३३४ वैसाख सुदि ४ सा लेपंगलस्तरपुत्र भक्तन सहद है...
- ह महाबीर समवशरण—धातु—१० श्रं०-''सं० १४२६ वर्षे वैसास सुदि २ बुधे मूलसंघे भ० सिंह-कं र्ति देवाः सा सहरदा पुत्र मोदिक जल्लू दिगम्बर मूर्ति जू सदा सहाई विलसी।''
- १० महाबीर समूह-सहित-धातु-१० अ० लेख पूर्ववत ।
- ११ महावीर सम्ह-भामंदत्त-छन्न-यनादि-सहित-श्वेतपापाण-१८ श्रं०-"विक्रपात
- १२ द्रार्हत् -- ११ ग्रं० -- इरितकृष्ण पा० -- लेखर्राइत ।
- १३ प्रार्टिन्-- १ ग्रं०--कृष्ण पा०--लेखरहित।
- १४ मुनिसुत्रतनाथ—जाज-काल। पा०—"पं० १५०८ वैशाप विद् . . वैशाप विद् श्रष्टमी पर्स्ताप्ट संघामि उपधारी ....."(?)
- ११ पार्श्वनाथ-रफटिक-- १ श्रं० -- जेखरहित ।
- १६ ग्राहत्— बाकी पा० १ ग्रं० लेखरहित।
- १७ पार्शनोध-चातु-६ अं०-"सं० १४४१ मूलसंघे इत्यादि "
- १६ पार्श्व नाथ-धातु- ६ ग्रं०-"सं० ११३० माघ सुदि ११ म**० देवचन्द्र सा० तेऊ पुत्र मोजादेव** प्रतिद्यापितं।"
- १६ महाबीर-धातु-७ ग्रं०--''सं० १८०२ ... ...।"
- र २० अरहनाथ समृह—धातु—६ श्रं०—"सं० १४४४ वैसाप सुद् ७ श्रो काष्ट्रासंघे म० कमतः कीर्ति साहसुरू ... पुत्र वीधा ... "

- २१ महावीर समयशरण—धातु—१४ र्थo—"सं॰ १४३७ वर्ष वैसाव सुदि १० गुरी श्रीमृद्धसंघे भ० जिमचन्द्रान्नाये संदक्षाचार्व विद्यानन्द्री तदुपदेशं गे।खारारान्त्रये पिव् पुत्र......।"
- रित्र महावीर समूह—धातु—१४ श्रं०—सं: १४१० वर्षे माध सुदि क सोमे काष्टासंवे भट्टारक कमलकीर्ति देव श्रप्रोत्कान्त्रये गर्गगोत्रो ता० रन भा० देन्ही पुत्र सहय भा० वारु पुत्र यमचन्द्र प्रश्रमन्ति ।
  - २३ सुमितिनाथ समूह—धातु—११ ग्रं०—"सं० १४४१ वर्ष वैसाष सुदि १३ गुरो बरहदाश। गोत्रे क्रकेश जातीय सा० शिवाभार्या सिंगार सुत देपति भार्या देहलयदे सुत राव्यो तसभयोर्धयी श्रीसुमितिनाथिकं कारितं प्रतिष्ठितं तं वा श्रीहेमियमस सुरिभिः॥" नागुर प्रामे ॥
  - २४ पार्म्बनाथ-स्फटिक-४ ग्रं०-लेखरहित।
  - २४ द्यार्हत्—धातु —४ इं० "सं० १४१२ वर्षे वैसाष सुदी १३ बुधे श्रीमूलसंघे प्रतिष्ठाचार्व श्री
    प्रभाचन्द्रदेव लम्बक्ष्युक सा न्याङ्गदेव मार्चा ताया पुत्र लावस भार्या महादेवी बाध्यार
  - २६ पारर्वनाथ-धातु-४ श्रं०-लेखरहित ।
  - २७ श्रेयांसनाथ धातु—४ श्रं० "मं० १४२४ चेत्र शुक्ते ३ त्रुघे श्रोमृत्तसंघे श्रीसिहकांतिं प० ह० पु० लंबकंचुकान्वये साथे मिगडे भार्या सोना पुत्र सा० अक्लृ भार्या मना श्रमन्ति।"
  - २८ पार्श्वनाश्च चातु र क्रं ''सं० ११४६ ज्येष्ट बदी ६ म० श्री हेमखन्द्रास्त्राये गोयलगोत्रे सा० ऊदा भार्या पोवाही पुत्र मोमनसिंह ''
  - २६ चोबीसीपट-धातु-७ ग्रं०--''सं० १७१६ वर्षे चैत्रवदी ४ श्रामृत्तसंघे भट्टारक देवेन्द्रकीर्ति..."
  - ३० पार्श्वनाध-चातु- ४ श्रं-''सं० १४०१ वैसाप १४ सुदी लमेचू सार समू .. ।''
  - ३१ ब्रादिनाश--वातु--४ मं०-"सं० १४३२। वर्षे वैसाय वदी १४ सं० महिपरु पुं० संपरसुपुधे असि।"?
  - ३२ पार्श्वनाथ-धातु-६ श्रं०-- 'श्रो मूलसंघे भ० श्री विमलेन्द्रकीर्ति सा० वीरपाल भार्या वरसी बाई तेसुं"।
  - ३३ पार्श्वनाथ धातु- ७ ग्रं०-- "सं० १६६६ चैत सुदी १४ स्त्रों भ० वित्तवहीर्ति भ० धर्मकीर्ति तदुपदेशात सा० पदास्थ भार्या जिया पुत्र दो खेमकरण पमापेता निस्यं नमित ।"
  - ३४ पारवंनाथ जानु ६ ग्रं०-- "श्री मूजसंघे म० जिनचन्द्र उपदेशात ...."
  - ३४ अर्हत-धातु-६ "सम्बत् १४२४ फाल्गुण... ..।"
  - ३६ ग्राहेत्-थातु-३ ग्रं०-"सं० १४७४ ... .!"
  - ३७ पार्श्वनाथ वातु ४ छं० "सं० १४०४ वैसाव सुदी ४ शुनमस्तु ।"
  - ३८ पार्श्वनाथ भातु-- ४ ग्रं० -- बेखरहित ।
  - ३६ नेमिनाथ--धातु--४ ग्रं०-- "सं० १६८६ बस ।"

- ४० पार्श्वनाश—बातु—शा ग्रं०—"सं० १२३१ मृतसंघे सा०.....।"
- ४१ पारवेनाध धातु--३ ग्रं०--"सं० १२०६ ....."
- **४२ ग्रादिनारा**—भातु—३॥ श्रं०—"सं० १४२२......"
- ४३ पार्श्वनाथ धातु-४ अं०- "श्री भट्टारक रामसेन"
- ४६ चन्द्रप्रम-धातु-४ श्रं० "सं० १६०१ फारगुन सुदि ६ मृतसंघे धर्मकीर्ति श्राचार्य सा० महन् मार्वा मानुमती पृत्र सर्वन....."
- ४४ पार्श्वनाथ-धातु-३॥ श्रं०--लेख लुप्त ।
- ४६ पार्श्वनाथ--धातु--४ श्रं०--"सं० १६८४ वैसाख सुदी ३"
- ४७ पार्श्वनाथ-धातु-६ श्रं०--"सं० १४२१ वैभव सावन सुद्रो ४ बुधे श्रीमृतसंधे"।
- धम **ब्राईत मन्दिर-सिंडत--धातु -- १ ग्रं०--**"सं० १६म६....."
- ४६ पार्श्वनाथ-धातु-४ ग्रं०-"सं० १४१४ चैतसुदी १ बुधे"
- ४ पार्थनाथ--- भात ४ श्रं०-- "सं० १४१४"
- ११ पार्श्वनाथ -धातु--४ श्रं०--"स० १४३८ वर्षे....."
- ४२ पार्श्वनाय मंदिर—धातु—१ श्रं०—"सं० १७४६ माह सुदी ..श्रीमूब संघे भ० श्राजगतकीर्ति संघई श्रीकृष्णदाल"
- १३ श्रिरिहंत--धातु-- ४ श्रं०-- "श्री मृतसंधे बाई करवा"
- १४ पार्श्वनाथ-धानु-१ ग्रं०-लेखरहित ।
- े ४४ **ग्रादिनाथ--**धातु--४॥ श्रं०---"सं० १४२४ वर्षे चैत सुर्रा १४ श्रोमूजयंचे म० सिंहकांतिरेव गोजाराडान्वये साधु मठवार ....."
- १६ आहेत् खड्डासन त्रातु -- १ ग्रं० -- "मं० १९७३ श्रावण वदी १ श्रोकाष्टासंघे भ० श्रोगुणकीतिं सा० जिमदास"।
- ४७ द्याहेत्—वातु —४ श्रं०—"सं० १४१३ वर्षे वैसाव सुद्दी १३ बुधे श्रीमूलसंवे प्रतिष्टाचार्य श्री जिनत्वन्द्रदेव लंबकंतुक साहु सद्देव भार्या चन्या पुत्र दोतदेव भार्या मूल । पुत्र लखनदेव पद्मदेव धर्मदेव प्रसानित किर्या ।"
- ४म चंद्रश्रम —धातु —४ ग्रं० —''सं० १६०१ फागुन सुदी १ भ० धर्मकीरबांचार्य असपात्रदासु भार्वा "राजमति कराबिता।"
- १६ पोर्श्वनाथ—धातु—१ ग्रंट—"सं० १२४२ . ..."
- ६० चाहत्-धातु-४ श्रं :-- "सं० १४१४ वैसाव सुदी १२ श्री काष्टासंघे सा० स्वह पुत्र नानिग ।"
- ६१ बिमलनाथ —धातु --- ३॥ म्रं ३--- "श्री श्रम्ब० सा० लूणा सुत सा० रन्ना विमलनाथ ।"
- ६२ अर्हत्—धातु—४ ग्रं०—"सं० १४४७ वर्षे फाल्गुण वदी २ मूद्धसंवे।"
- ६३ पार्श्वनाय-कृष्ण पाषास-४ ग्रं०--"सं० १४६२ श्रोमृत्रसंघे भ० जिनसम्ब्रदेव .....।"

- ६४ अर्हम्त तीन (खड़ासन)—धातु ७ इं०---"सं० १४२४ वर्षे चैत्रवदी, १ बुचे मूलसंघे भ० सिंहकोति वाई महासिरि सा० नज् मार्चा भूती पुत्र बहेरद मार्चा वधी।"
- ६५ प्रार्हत्—घातु —६ स्रं०—"सं० १४२० वर्षे मासाइ सुदी ७ श्रीमूनसंघे संडेलवानाम्बये सा० \* इरिदास प्रणमन्ति।"
  - ६६ पार्श्वनाथ धातु---१॥ श्रं०---'श्रोग्रभ ....."
  - ६७ पार्श्वनाथ धातु —६ ग्रं० "सं० १४४० वैसाव सुदी १ व मृतसंघे।"
  - इत पार्थ्यनाश-धात-६ श्रं०-"सं० १६६२ माघ बदो १ मूलसंत्रे संघर्र शहमिन"
  - ६६ पार्श्वनाथ-धातु-६ ग्रं०-"सं० १४४२....."
  - ७० ब्राहत्—धातु ४ श्रं० -- "सं० १४१३ वर्षे वै० सु० १३ व्रधे ....."
  - ७१ झर्हतु-धातु-४ ग्रं०-लेख पढ़ने में नहीं श्राता।
  - ७२ पार्श्वनाथ-धातु -६ श्रं०-''सं० १४६२ माव वदी ४ श्रीमुलसंघे सा० वहण् भार्वा हरिदेवि।''
  - ७३ पश्चित्राथ-धातु-६ श्रं०-"लं० १४४४ वर्षे....."
  - ७४ पार्श्वनाथ—धातु ६ ग्रं० -- "सं० १४४४ वैसाष सुद्दी ३ चन्द्रे सा॰ भुलू भार्वा भरतो..."
  - ७४ पार्श्वनाथ —धातु—६ ग्रं०—लेख पढा नहीं जाता।
- , ७६ पार्श्वनाथ धातु ४ ग्रं० लेखरहित ।
- ७७ ब्राहेत्—धातु—२॥ श्रे०—"सं० १४२६"
- ७८ पार्म्बनाथ-अातु-- श्रं०-- 'सं० १४०३....."
- ७६ पार्श्वनाथ--धातु--३ ग्रं०--''सं० १४६०''
- ८० पार्श्वनाध-धातु-७ ग्रं०-''सं० १६६६ चैत्र सुदी १ मुखसंवे भ० स्रस्तिति भ० धमकीर्ति उपदेशात् सरूपचन्द्र प्रतिष्ठापितम् पौरपदेशापदिकुं पुत्र भावते ? ।''
- म श्राजितनाथ-धातु-७ श्रं०--''सं० १४११ श्रोमूलसंबे व्र० जिनदास उपदेशात् पौरवाद बाति सा॰ रहुणा भावां गोलसिरि पुत्र गर्जु भोजराज प्रयामन्ति।''
- दर पार्श्वनाथ-धातु-७ ग्रं०-"सं० ११३७....."
- म् अविनाधसमवशरण—मन्बन्धिनसहित —धातु—१६ म्रं०—''सं० १४३० वर्षे माध सदी ह.....''
- ८४ **पार्ग्डोनाथ** —घातुः—३ श्रं०—"सं० १४१० सा० पन्नातात्त्र'
- ★ ८१ पार्श्वाश्य बातु—४ ग्रं० लेखरहित ।
  - द्ध पार्थ्वनाथ-धातु-१॥ श्रंo- "श्रोमूलसंघे"
  - प्रश्विताथ-धातु-३॥ श्रं०-"सं० ११३४ वैसाख सुदी १० .. .."
  - मम अर्हत् वचविष्णी-सहित समवशरण आतु १६ फ्रें० बीच में खड़ासन शेप १३ पद्मासन चहुंग्रोर जिङ्ग तथा जेखरहित।

- मह पार्श्वताथ-धातु-म श्रं०-"सं० १४३४ वर्षे फारगुण सुदी म भीमे श्रीमूलसंघे सा० बढ़ मार्बा वहादेवी....."
- ६ पार्थ्वानाथ—धातु—७ ग्रं०—''सं० ११४८ भोमूजसंघे श्रोमुवनकीर्ति दीविता गोबसिंगारी श्रामं ज्ञानश्री नित्यं प्रथमंति।''
- ६१ आदिनाध समवशरण यसपित्रयो-सिंहत—धातु—२१—अं०—''ॐ संवत् १४१० वर्षे वैशाय सुदी १२ गुरौ श्री चाहुवानवंशाहु शेषय प्रकाशनमातंग्रह सारसे विकमस्य श्रीमत सरूप भूष्यवान्वय मुंडदेवासमञ्ज्य भूवज्ञात्रस्य श्रीसुवर नृपतेः राज्ये वर्तमान श्रीमृत्तसंघ म० श्रीप्रभाश्चंद्रदेव तस्पदे श्रीप्रधनन्दि देव तहुपदेशे गोस्नाराडान्वये ..... हस्यादि"।
- ६२ वाक्रीनाथ-धात-३ ग्रं०-"सं० १४०२ वैसाल सरी १।"
- **&3** 75 15 55
- 名や 99 29 19 19 37
- ह६ पार्श्वासाथ धातु म श्री० ''स० १४१४ वर्षे माघ सुदी ४ भीमे श्री मूजसंघ सरस्वती गरे भे भे भे भी साम स्वाप्त है से भी साम स्वाप्त है से भी साम स्वाप्त है से भी से स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वाप्त स्वापत
- ६७ पार्थ्वनाथ-प्रातु-७ श्रं०-लेख लुप्त हो या।
- ६८ पारकीमाथ-धा०-- श्रं०-"सं० १४३१ फाल्गुग सुद्दो ४.....।"
- हर शादिनाथ समनशरण यद्यवित्यो सहित—आतु— १६ श्रं० —"सं० अ५२६ वै० सुदी ७ वुधे । श्रीकाष्टासंघे २० श्री मजवकीर्ति २० गुण्भदान्नाये प्रामोत्कास्वये मित्रव गोत्र ग्रादि"।
- १०० संभवनाथ-धातु-१६ श्रं:-समवशरख-लेख नहीं।
- १०१ द्यादिनाध समवशरण यत्त०—धातु—१८ ग्रं०—''सं० १४३१ फारुगुण सुदी ४ शुक्ते श्री काष्टासंचे भ० गणभद्राञ्चाचे जैसवाल सा० काल्हा भावी जबश्री भादि।''
- १०२ नेमिनाथ-धातु-३ ग्रं० लेख पढा नहीं गया ।
- १०३ पश्चिनाध--धातु--३ श्रं०- "सं० १५०४"
- १०४ प्रार्हत तीन खड्डासन-धातु-३ घं०-"मं॰ १४१४.....
- १०४ पार्श्वनाध-धातु-११ घं॰-''सं० १६४७ वै० सुदी १२ सोमवासरे...मूलसंघे दिगम्बराम्नाए श्रीकृंद्कुंदाचार्नोपदेशात् भोगांवनगरे बढ़ेबचाल बंशोजने गिरधारीकाल बनारसी दाम प्रतिष्ठितम् निस्वं प्रक्रमंति कटश पश्चीबाल"।
- १०६ द्याजितनाथ-स्वेत पा०--२५ ग्रं०--''श्रोश्चभ संबस्तरे नृपति विक्रमादिश्व राज्यस्य सं० १४०४ शाके १५६३ फाल्गुन सुदी ६ सोमवासरे श्रोमवासपुरि पातिसाह श्री मत्साहज्ञहां राज्ये प्रवर्तमाने श्रीमुखसंबे गच्छे भ० श्रीमिजनप्रस्तुरि तेतो भ० श्री जिसमान.....''

# बेद्य-सार

( अनुवादक--पं० सत्वन्धर जैन, श्रायुर्वेदाचार्य, काष्वतीर्थ )

### १-- त्रिदोष पर महारम सिन्दूर

शुद्धं पारदषड्गुणोक्तसुरभि-जीर्गीकृतं तद्वसं युक्त्याक्तं नवसारकं मणिशिला-पंचांशकं टंकर्णः। वज्रतारकलांशकैविमिलितं गंधार्धभागं सर्व खल्वतले विमर्घ शुभंग यागादिऋहो दिने ॥॥ कन्याभास्करहंसपाद्यनलकैर्जवीरनीरार्जुनी गाजिहानखरंजितं फिगालतापायेश्च संमर्दितं। तत्कत्कातपशोपितं च सर्व संरुथ कृत्यां तथा यंवे व्यंगुलबालुकास्थितयुतं तत्पूरितं भांडकं ॥२॥ पक्षं द्वादशयामकं क्रमगतं चाद्वध्रत्य सतं गतं खल्वे पूर्वकृतं विधाय निखिलद्रक्यान्वितं मर्वयेत्। वास्वत् कृपिकसंस्थितं दिनयुगं पक्तवा क्रमाग्नि शनैः प्रधादागतसिद्धस्तमिष्ठलं संमर्वयेत् तद्वद्रवैः ॥३॥ यंब्रोक्तकमसिद्धकैः कृतचतुर्विशानुयामं क्रमात् सृतं पक्वमिति त्रिवारमुचितं सिद्धं रसेन्द्रं बुधैः। एकं द्वि वि यथाक्रमेः दशशताधिक्यात् सहस्रातु गुणैः तस्मात् सर्वगुगानुयोगमधिकं युक्ट्या त्रिवारं पचेत् ॥४॥ पक्त्वादाय सुसिद्धमंगलमिदं प्रजोपचारैः क्रमम् उद्यद्धास्करसंक्षिभं च विमलं तत्सूर्यभारंजितं। स्तुतरसायनं गदहरं धर्मार्थकामप्रदं सिद्ध तत्सुतं मरिचाज्ययुक्तमनिलं हन्यात् सिताज्येजीयेत् ॥५॥ पिसं सौद्रक्तणान्यिने कफगंद न्योपार्कसारेण सह मन्दाम्निं स च सन्निपातसकलं योगानुयानैर्जयत् श्वासं कासमेराचकं ज्ञयहरं कामाधिमंदीपनं तुष्टि पुष्टिबलावहं सुखकरं लावण्यहेमप्रभं ॥६॥

नित्यं सेवितशाश्वतं रसवरं योगोत्तरं सर्वदा रेगगत् सज्जनरत्त्रणार्थमिषजः कीर्तिं करोति सदा सर्व छोकदितंकरं विरचितं शास्त्रानुसारेः कमात् विख्यातं करुणाकरं रसवरं श्लीपुज्यपादोदितम् ॥७॥

दोका-दोवरहित तथा छह गुगों से सहित स्वच्छ शुद्ध तथा शोधन मारण करने बाढे द्रव्यों से जीर्ण अर्थात् भाठ संस्कार अथवा अद्वारह संस्कार से शुद्ध किया हुआ पारा तथा शब्द नवसादर तथा शब्द मैनशिला ये तीनों समान भाग तथा पारे से पांचवे भाग सहागा, पारे से १६ वां भाग शातलात्तार (थूहर) तथा पारे से श्राधा शुद्ध गंधक ( आंवला सार गंधक ) सबको मिला कर ग्राम दिन, ग्राम नक्तत श्राममृहूर्त में खरल में मर्दन करके बीकुमारी, (गंबार पाठा) श्राक का दूध, हंसराज (तिपतिया), चित्रक, जंबीरी नींब् का रस, तथा नितक, गामा, नखर जित (एक सुगंधित पदार्थ) नागर वेल (पान) के।हा, इनके स्वरस में एक २ दिन अलग २ खुब मर्दन करके घाम में सुखा करके कांच की शीशी में बंद करे तथा बालुकायंत्र में शीशी के नोचे ३ अङ्गुस बालुका रहे फिर शीशी के मुंह तक बाल्लका भर देवे और उसके। क्रम से मन्द्र, मध्य, खर घाँच १२ प्रहर तक देवे फिर उस शोशी में से वह पारा निकाल कर उसे उपर्युक्त सब छौषधियों के स्वरस में अलग र मर्दन करे तथा दे। दिन तक फिर बालुकायंत्र में पकावे, पाक होते पर पारा निकाल कर उन्हों द्रश्यों के स्वरस में घोंट पवं सुखा कर बालुकायंत्र में पकावे तथा २४ प्रहर तक बराबर आँच दे! इस प्रकार तीन बार पाक करे ते। यह येगा सहस्र गुणों से युक्त हाता है इसिंखिये इसको युक्तिपूर्वक तीन बार अवश्य ही पकावे। यह पका हम्रा पारा सिद्ध होने पर मंगलमय है तथा इसके। इध्देव की पूजा करके सेवन करे। यह उदय हुए सूर्य के रङ्ग के समान स्वच्छ, उत्कृष्ट सूर्य की श्राभा-सहित सिद्ध पारव रसायन (महारस सिन्दर) अनेक रागों को हरनेवाला धर्म, श्रर्थ, काम को देनेवाला हाता है। काली मिर्च तथा घी के साथ खाने से वायु-रोग शान्त हाते हैं तथा पीपल और मधु के साथ सेवन करने से कफ-जन्य राग शान्त हाते हैं, सोंठ, मिर्च, पोपल और अर्कज्ञार (अर्कोने के ज्ञार) के साथ सेवन करने से मंदाग्नि शान्त हाती है। तथा अनेक अनुपान के येगा से सम्पूर्ण सन्निपातों को और श्वास, कास अरावक, ज्ञय को जीतता है, कामाप्ति को दीपन करनेवाला, शरीर को इन्द्र-पुष्ट करनेवाला, बल को देनेवाला, सुखाद, सुन्दरता को देनेवाला यह सुवर्गा के समान कान्तिवाला येग नित्य ही सेवन करना चाहिये। यह येग सज्जनों की रज्ञा करने वयं वैद्यों को कीर्सि का देनेबाला तथा सम्पूर्ण लेक का हित करनेबाला शास्त्र के अनुसार अच्ड श्रीपूज्यपाद स्वामी ने कहा है जो प्रसिद्ध है और श्रेष्ठ रस है।

### २---प्रमेह पर वंग-भरम

शरावे निक्तिपेत् शुद्धं बंगं पलखतुष्टयम्। दीण्यकं तु चंतुःशस्थं द्विशस्यं रजनोरजः॥१॥ विलीनवंगं तज्जात्वा गालयेद्धस्मवद्भवेत्। विदारीकंदो मुसली गेत्तुरी भूमिशर्करा ॥२॥ सुरवल्ली सारकः साम्यमैनेवां द्विगुणा सिता। बंगभस्म पणैकं तु योजयित्वा तु भक्तयेत्॥३॥ सुलुकं सितोदकं पानं द्विद्दलैक्षाम्लवर्जितम्। सर्वप्रमेहविध्वंसि पुज्यपादनिक्तिपतम्॥४॥

टीका—पक मिट्टी के गहरे सरावे में अथवा हंडो में शुद्ध बंग (रांगा) के। १६ तेला लेकर डाल देवे और उसके नीचे आगी जलावे जब वह गल जावे तब उसमें ४२ इंट्रांक जीरे का चूर्ण पीस कर डाले तथा ३२ इंट्रांक हल्दी का चूर्ण डालता जावे इस प्रकार डालते रहने से रांगे का भस्म तैयार हा जायगी। जब बंग भस्म वार्ग्तर हा जाय (जल में तर जावे अर्थात् नीचे नहीं हुवे) तब नीचे लिखे अनुपान से सेचन करे। यथा विदारीकंद, मूसली, गालुक, भूमिशकरा, गुर्च का सत ये पाँचो तीन तीन माशे लेकर सब का चूर्ण करे तथा सबके बराबर उत्तम मिश्री मिलाकर चूर्ण तैयार करले और किर १ पण (४ रत्ती) वंग भस्म लेकर उसमें मिलावे तथा प्रतिदिन प्रातःकाल तथा सार्यकाल मिश्री की चासनी से सेचन कर तथा उसके ऊपर एक चुन्चू मिश्री का पानी पांचे तथा खटाई ध्रौर दाल की बनी चीजें नहीं सेचन करे। प्रमेहों का नाश करनेवाला यह योग श्रीपूज्यपाइ स्वामो का कहा हुआ है।

### ३--- प्रमहादि पर कपृररम

शुद्धं सूतं पर्लामतं समादाय पुनस्ततः।
सैन्धवं स्माटिकं सम्यक् शुद्धं द्विचतुः पर्ल ॥१॥
चूर्णियत्वाध जंवीररमेन परिमर्दयेत्।
तस्योपिर रसं जिप्त्वा समालेख्य विमीलयेत्॥२॥
हंडिकायां च तत्कल्कं जिप्त्वोपिर शरावकं।
निरुष्य संघि वज्नीयात् दृढ्ं मृण्मयकर्पटेः॥३॥
रिवयामं पर्चेशकात् अर्थं भांडगतं भवेत्।

तच्चूर्णे रूपिणं सूतं समादाय पुनस्ततः॥४॥ नवसारं न्निपेत् सार्धनिष्कमातं ततः पुनः। प्रथमं नवसारं तु चूर्णयित्वाथ भस्मकं ॥४॥ षिचुण्यं मेलनं कृत्वा काचकूप्यां प्रपूर्येत्। कूपीद्वारं तु बभ्नोयात् खट्या सूत्रे ग बंधयेत् ॥६॥ द्वारं विहाय संपूर्व मृदा सम्यक् प्रलेपयेत्। हंड्यामथ च बालुक्या चतुरङ्गलमात्रकम्॥आ प्रपूर्य कृषिमुर्धानमुर्ध्व कृत्वा त्तिपेदथ। चतुरङ्गलसंमितं॥॥॥ शेवं बात्वकयापूर्य ऊर्ध्वदेशं शरावेण समाञ्जादाथ लेपयेत्। संधि मृदा दृढ़ं यताच्चुळ्यामोराप्य यंत्रकम् ॥६॥ दिवारावि पनेज्ञीमान् चाप्नि तत्क्रमवृद्धिना ?। ज्वालयेन्निर्नियेण पार्वं च परिचयेत्॥१०॥ दृढ्ं कर्प्रकृषेण रसः कर्पूरतां व्रजेत्। मेहानां विशति इन्यात् चतुराशीतिवातजान् ॥११॥ स्फोटं श्वासं च कासं च पांडुं श्लीहं हलीमकम्। संधियोफे चोगाबले संधिवाते कफप्रहे ॥१२॥ श्रर्विते पद्मघाते च हनुवाते गलप्रहे। भग्नकामे निःप्रतीते तुनीहते ॥१३॥ विसममे श्वेतकुष्टे दद्रोगे प्रदातन्यं भिषम्बरैः। ग्ंजामाविमदं खादेत्-- शर्करामधुनाथवा ॥१४॥ दुंग्धं सेन्यं दिने तस्मात् द्राज्ञाखर्जुरकं तथा। नारंगं नारिकेलं च कद्लीफलकं तथा॥१५॥ तकसारः प्रदातन्यः रसे च कुपिते तथा। योगोऽयं प्रयुक्तः स्थात् पुज्यपादेन स्वामिना ॥१६॥

टीका सुद्ध पारा क्ष ताला लेकर तैयार रक्के, किर संधा नमक और फिटकरी देशों का शुद्ध कर कम से न तेला और १६ तेला लेकर देशों चूर्या कर जंबोरी नींबू के रस में मर्वव कर खुगदी बनावे ध्रौर फिर उस लुगदी में उस पार का मिला देवे फिर वक पका हैडी में कपड़िमिट्टी करके उसके भोतर उस लुगदी का रख कर उपर एक सरावा डॉक कर पकी कपड़िमिट्टी करे ध्रौर उसके। १२ प्रहर तक आँच देवे और उंद्रा होने पर उपर लगा

हुआ जो सफेद र'ग का हो उसको यलपूर्वक निकाल छेवे, और फिर उस विकाछ हुए द्रम्य में था मासा (ई भाने भर) नौसाइर मिलावे दोनों के। खुब पीसकर काँच की शीशी में बंद करे कृपी का मुख खड़िया मिट्टी से अच्छी तरह बंद करे, और फिर हंडी में शीशी का काँचा मुख करके बालू भर देवे परन्तु बालू इतनी भरे कि शीशी की तली ध भंगुल खाली रहे। ऊपर से पक सरावा ढाँक देवे और कपड़िमट्टी कर देवे तथा चूल्टे पर चढ़ा देवे तथा बक दिनरात पकावे किन्तु आँच कम से हीन, मध्यम, तीखी देवे और जब स्वांग शीतल हो जाय तब खोलकर कपूर के समान जमा हुआ जो पारा है वह निकाल छेवे बस इसी का नाम रस कपूर है। यह रस कपूर २० प्रकार के प्रमेह चौरासी प्रकार के बातरोग, फीड़ा, श्वास, खाँसी, पांडुरोग, प्रीहा -हलीमक, संधिशोध, सीगता, संधियों की जकड़ाहट, अर्दित रोग, पत्ताचात, हनुवात, गलपह, चित्तसम, प्रनिच्छा (नपुंसकता) इत्यादि रोगों में वैद्यवरों को देना चाहिये। इसकी माला एक रत्नी है। इसके। मिश्री तथा शहद के साथ देना चाहिये। इसके ऊपर दृश्च का सेवन अवश्य करना चाहिये तथा इसके प्रथ्य में मुनका, खजूर, नारड़ी, नारियल, केला अवश्य देना चाहिये। रसधानु के कुपित होने पर तक देना चाहिये। यह उत्तम योग पूज्यपाद स्वामी ने कहा है

### **८— न्नयरोग पर वज्रेश्वर रस**

कर्ष खर्परसन्तं च पर्यमासे हेमबिदृते

नित्तिपेच्चूर्यायेत् खल्वे परियाको स्तगंधको ॥१॥
अ केालुकं कुर्यावीजं तुल्यांगं तालकश्चतुः।
मुक्ताप्रवालच्यां तु प्रतिनिष्काप्रकं त्तिपेत् ॥२॥
मृतलोहस्य निष्कौ हो टंकर्यास्याप्टनिष्ककं।
हो निष्कौ नीलकटुक्यो वराटानां च विश्वतिः ॥३॥
शीसः निष्कत्रयं येष्ण्यं सर्व खल्वे विमर्दयेत्।
चांगर्यस्त्रेन यामैकं जंबीरास्त्रैः दिनहयम् ॥४॥
स्द्रुच्या पुटाष्टकं देयं हस्तमात्रं तुपाशिना।
जंबोरोत्थद्भवैष्व पिष्ट्या पिष्ट्या पुटे पचत्॥५॥
तते। वनोत्पलैयव देयं गजपुटं महत्।
श्रादाय चूर्यायेत् श्रक्षणं चूर्यार्थं शुद्धगंधकं ॥६॥

गंधार्घ मरिसं सूर्णमैकीइत्य द्विमाक्कं। छेहयेम्मधुना सार्ध नागवल्लीरसेन सह॥॥ पथ्यं तु प्रतियामं स्यादभुक्ते विक्वद्भवेत्। रसो बजे ध्वरः ख्यातः स्रयपर्वतभेदकः॥॥ उनमो राजयोगीऽयं पृज्यपादेन भावितः।

द्रोका-एक तेाला खपरिया का सत्य लेकर छह माग्रे शुद्ध सेाने को गला कर उस में डाल दे फिर दोनों के। चूर्या कर जुह निष्क (शा तेगला) पारा गंधक तथा अंकालक शा ताला मालकांवनी १॥ ताला शुद्ध तविकया हरताल तथा श्रम्रकमस्म, कांत लोहमस्म, तान्न-भस्म चार २ निष्क (१ तेला) तथा शुद्ध मेाती और शुद्ध प्रवाल ग्राठ ग्राठ निष्क (२ तेला) केंद्रर तथा छौहमस्म २ निष्क एवं सुहागा शुद्ध आठ निष्क (२ ते।छा) भीछ और कुटकी २ तेला २ शुद्ध पीळी गठोळो कोडो २० तेला, शुद्ध शीसा भस्म तीन निष्क लेकर सबके। वकतित कर चांगेरो के रस में १ पहर तक वेंटि फिर सबको टिकिया बनाकर संपुट में बंदकर १ हाथ का गड्डा करके तुप की अग्निस के द्वारा पुर देवे और फिर ऊंबीरी नींबू के रस की भावना देवे इस प्रकार आठ पुट देवे फिर आठ पुट के बाद जंबीरी नींबू के रसे की भावना देकर जंगली कंडों से १ गजपुर देवे फिर सबकी चूर्ण करके चूर्ण से आधा शह भौवलासार गंधक लेवे तथा गंधक में आधी काली मिर्च लेकर सबको एकतित कर तीन तीन माशे शहद और पान के रस के साथ प्रातःकाल एक बार सेवन करे एवं इस वर्वाई के सेवन करने पर प्रत्येक पहर के बाद पथ्यपूर्वक भोजन करे यदि इस औषधि के सेवन करने पर पथ्य सेवन न किया जायगा तो यह अगेपिध विष के समान काम करंगी। यह बज्रे ध्वर रस त्रय अर्थात् राजयक्ष्मा-स्प पर्वत के नाश करने के लिये बज्र के समान है। यह उत्तम राजयोग पुज्यपाद स्वामी का कहा हुआ बहुत उत्तम है।

५-शीतज्वर पर शीतांकुश रम

तुत्थमेकं त्रयं तालं शिलाचैव चतुर्गृणं धन्तूरस्य रसैर्मर्घः कुक्कुरीपुरपाचितः॥१॥ शीतांकुशरसा नाम शीतज्वरनिवारणः शीतज्वरविषद्गोऽयं पुज्यपादेन भावितः॥२॥ टीका—१ भाग शुद्ध तृतिया, ३ भाग शुद्ध तबिकया हरताल, ४ भाग शुद्ध मेनशिला, ४ भाग अवाखार सबके। एकतित कर धतूरे के रस से मर्वन कर कुक्कुट पुट में एका कर रिचयों के प्रमाण में सेवन करे ते। इससे शीतज्वर दूर होता है—यह शीत ज्वरहणी विष को नाश करनेवाला पूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

६--- मुत्रकृच्छ्र पर कृच्छ्रांतक रस पारदाभ्रकवैकान्तहेमकांतिनगंधकम्। मौक्तिकं विद्रमं चैव प्रत्येकं स्यात् पृथक् पृथक् ॥१॥ समं निवृत्संर्मर्घे मुणायां संनिरोधयेत्। पंचिबशंतिपुरान् द्यात् ततः सर्व विचूर्णयेत् ॥२॥ माषमावरसं दद्यान्नवनीतसितायुतं। बिदारी तुलशी रंभा जाती बिल्वं शतावरी ॥३॥ मुस्ता निदिग्धका वासा धावी जिन्नोद्धवा कुञा। वाषामाभेदी सर्पात्ती चेत्रुकृष्णा विकटकं ॥४॥ एवं हिने जयप्रधामिधामैला (१) चंदनबालकं। सर्व संतुष्ण्य यत्नेन काथयित्वा पिबेदन् ॥॥॥ मृतकुच्छाश्मरीमेहदातपित्तकफामयान् । त्त्रयाद्य**ावता रा**गांश्च नागयेश्वाव संशयः ॥६॥ रसः कुच्छांतको नाम पिटकाविव्यणन् जयेत्॥

टीका—शुद्ध 'पारा, अम्रक भस्म, वैकांत मिण्यासम, सुवर्णभस्म, कान्तलौहभस्म शुद्ध गंधक, शुद्ध में।तो, शुद्ध मूंगा, ये सब चांज अलग अलग बराबर बराबर लेकर बींबू के स्वरस में मर्वन कर मूला में बंद कर पश्चीस पुट देवे। प्रत्येक पुट में नींबू के रस की भावना देवे इस प्रकार सब का भस्म बन पर जाने पर सबको चूर्ण कर वक माशा प्रतिदिन मक्खन और मिसरी के साथ खांच तथा श्रोपाध के खाने के बाद हो नीचे लिखा काढ़ा पीये। बिदारीकंद, तुलशी, केला कंद, चमेली-पर्सा, बेल की काल, शताबर, नागरमाथा, केहिरी कटहली, शहू सा, आँवला, गुरबेल, कुश को जड़, पाषाण्यमेद, सर्पासी, गक्षा, पीपल, गोखक, ककड़ी के बीज, मुलहटी, केहिरी इलायबी, सुगन्धवाला, सफेद चन्दन इन सब इक्कीस चीजों को कृटकर काढ़ा बनाकर पीये। यह ऊपर की दवा का श्रनुपान है। इसके सेवन करने से मूल-कृष्क, पथरी, प्रमेह, बात-पित्त, कफ के रोग तथा स्वय वगैरह संपूर्ण रोगों को नाश करता है। यह मूलकृष्कान्तक रस उत्तम है।

### ७-विबन्ध (कोष्ठबन्दता) पर विरेचक तैल

रसगंधकनेपालदंतिवीजानि टंकणं।

परंडं तुंबिबीजानि राजवृत्ताभयातिवृत् ॥१॥

पलाशबीजमेकेकं वृद्धिभागोत्तरेण च।

स्जुहीत्तीरेण संयुक्तं मदंयेचिदिनान्तरम्॥२॥

नारिकेलफले किण्त्वा महागादातपे स्थितम्।

तत्तैलं जायते शीव्रं लेपे।ऽयं नाभिमध्यतः॥३॥

प्रगुमावविलेपेन समवारं विरेचयेत्।

तद्गन्याद्याणमावेण पंचवारं विरेचयेत्।

गृंजायत्पादलेपेन दशवारं विरेचयेत्।

गृंजायत्पादलेपेन दशवारं विरेचयेत्।

वैरेचकप्रयोगाऽयं पूज्यपादेन भाषितः॥४॥

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध गधक, शुद्ध जमाल गांटा, शुद्ध सुहागा, शुद्ध अंडीबीज शुद्ध कड़ू तेमर के बीज, अमलतास, बड़ी हरें का जिलका, निशोध लिबले (पलाश) के बीज ये ह बीजें एक एक भाग कम से बढ़ती लेकर सबका एक जित कर शूहर के दूध से ३ दिन तक बराबर मर्दन कर नारियल के फल में भग कर खूब तेज धाम में रख दे। सब देवाहयां घुलकर तेलक्षप हो जायँ तब जानो यह विरेचक तेल तैयार हो गया। यह तेल थोड़ा सा नाभी पर लगाने में ७ बाग दस्त होता है तथा १ रस्ती पाँच के तल भाग में लेप करने से दस बार दस्त होता है। श्रीर इस तैलको स्ंधने से ४ बार दस्त होता है। बिरेचन का यह प्रयोग पूज्यपाद स्थामी ने कहा है।

द्र—प्रमेह पर राजमृगांक रस
सुवर्ण रजतं कांतं वपुपं चैव 'शीसकं।
भस्मीकृत्य च तत्सर्व कममृद्ध्या क्रमांशकं ॥१॥
व्योमसन्त्रभवं भस्म सर्वेस्तुल्यं प्रकल्पयेत्।
कज्जलीं सूतराजस्य सर्वेरेतैः समांशकम् ॥२॥
प्रवाय लौहभस्मानि पूर्वभस्मिनि नितिपेत्।
काण्डेनालेख्य तत्सर्वं दिनमेकं-समावरेत् ॥३॥
तता विच्यूर्यं तत्सर्वं सप्तधा परिभावयेत्।
प्राक्तलीबोजसंजातकाथेनैवं हि यत्ततः॥४॥

### THE JAIN INTIQUARY

### An Anglo-Hindi quarterly Journal,

Vol. I. ]

June, 1935.

[ No. I.

#### Editors:

Prof. HIRALAL JAIN, M.A., LL.B., P.E.S.,

Professor of Sanskrii.
King Edward College, Amraoti, C. P.

Prof. A. N. UPADHYE, M.A.,

Professor of Prakrata, Rajaram College, Kolhapur, S.M.C.

B. KAMTA PRASAD JAIN, M.R.A.S.,

Aliganj, Distt. Etah. U.P.

Pt K. BHUJABALI SHASTRI, Nyayakulabhushana,

Nyayacharya, Librarian, The Central Jaina Oriental Library, Arrah.

Published at

THE CENTRAL JAIN ORIENTAL LIBRARY.

ARRAH, BIHAR, INDIA.

Annual Subscription .

Foreign Rs. 6-8.

Single Copy Rs 1-4.

### THE

## JAINA ANTIQUARY.

## "श्रीमस्परमगम्भोरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥"

| ٠ | Vol. | Į. | 7 | June,                 | • |
|---|------|----|---|-----------------------|---|
|   | No.  | 1, | } | ARRAH, (INDIA) (1935. |   |

### MESSAGE.

I welcome the 'Jain Antiquary," and wish it all success. I know Jainology will fully reveal the Truth and antiquity of Jainism by cogent evidence. My own researches in mythology have shown how far and wide has been the acceptance of its principles in the world. The same, I feel sure, will be found to be the result of investigation in the other departments of Research. Let me again wish the Jain Antiquary full unqualified success.

CHAMPAT RAI JAIN, London.

### APPRECIATIONS.

1. C. E. A. W. Oldham, Esqr., C.S.I., writes from London:

"I wish this new 'Antiquary' every success in its career, and trust the Editorial Board will also exert their influence towards the

publication of the many Jaina texts not yet available to the public, or even for the use of research workers, as these are likely to contain valuable material for the history, both religious and secular, of India."

- 2. Prof. E. J. Rapson writes from Cambridge (England) :--
  - "I heartily wish your Quarterly all possible success."
- 3. Rao Bahadur Sirdar M. V. Kibe, M.A., Minister of Commerce, Indore remarks:—
- "I am delighted to hear, you had now undertaken to publish a quarterly devoted to the study of Jainism. Although its followers are few, yet its Philosophy and its History are of great interest possessing many problems which require a close study in the interest of Humanity."
- 4. Late Rai Bahadur Babu Hira Lal, B.A., Retd Dy Commissioner, Katni wrote:—
- "I congratulate you and your colleagues on the excellent idea of starting the Jain Antiquary, devoted to the study of Jainology, which has not been thoroughly studied upto this time. The vast literature, which the Jaina records contain are extremely important not only from the Jaina religious point of view, but they are a storehouse of historical information and linguistic morphology which are so interesting to present day scholars of the East and the West. I wish every success to the new Quarterly and to the laudable efforts of its promoters."
- 5. Prākatana-Vimarsa-Vichaksana, Rao Bahadur R. Narasimhacharya M.A., M.R.A.S. writes:—
- "I am very happy to hear that an Anglo Hindi Quarterly is proposed to be published to promote the cause of Jainlogy and to foster the study of the subject ... .I am greatly interested in the study of Jainism and shall be immensely happy for any steps that may be taken for developing Jain Research .... Wishing you every success in your efforts."
  - 6 Prof. W. Schubring, Ph. D. Hamburg :-
- "I was glad to learn from you that you are about to start, under the title of 'The Jaina Antiquary' a new Anglo-Hindi Quarterly devoted to Jaina Studies. As our own studies, as you know, are devoted to the same object, I am eagerly looking forward to the first number You would oblige me very much by sending me one or several copies in order that I may obtain an idea of the line on which your journal is started and from which the character of any future contribution will depend. With my best wishes."
- 7. Dr. Hermann Goetz of the Kern Institute, Leyden (Holland) writes:—
- "The Kern Institute of Indian Archæology is of course very much interested in your useful and promising undertaking. We therefore shall be very glad to co-operate with you..."

#### EDITORIAL.

Our Venture.

A fully correct and comprehensive history of India has not yet been written and can not be written unless and until single historical facts from age to age and period to period, province to province and movement to movement, are studied and examined in all their aspects. It is now well-known, at least in scholarly circles, that Jainism is one of the most ancient religions of India and that it has influenced the religion, philosophy, moral and social out-look of the people to a remarkable extent. But the details of these influences, how, why and when Jamism made its contributions to the cultural development of the Indian people, are even now a matter of vague speculation, and even scholars are not very clear about them. The Jaina idea of God and eternity of life has been woefully misunderstood and the system has been denounced as Nastika The principle of Ahimsa or non-violence which is the sine qua-non of the faith, has been misrepresented as the factory in which the shackles of slavery were forged. The philosophy of Anakanta or multifold view points with which Jainism has tried to reconcile seemingly opposite opinions and beliefs, has been derided and held up to ridicule as a jumble of contradictions. The fine arts such as architecture. sculpture, painting, music and poetry as developed by the Jainas have been neglected or their importance minimised, and the Jaina literature. inspite of its fullness and versatality, has not been considered worthy of serious study. This state of affairs was first due to the fact that the spirit of Jaina religion and its followers was very much misunderstood by the followers of the Hindu religion, but the position was continued and even aggravated by the apathy of the Jainas themselves who made no efforts to make their attitude clear and did not give sufficient publicity to their literature. With the changing times, however, the conditions are now fast changing. On the one hand, the scholars all over the world are becoming increasingly interested in the study of Jainism, and on the other, the Jainas themselves have become keen about clearing their position and attitude both by propaganda and by throwing open their literary treasures to the world.

The present venture is a modest attempt to facilitate and encourage the growth of this new spirit. All Jaina and non-Jaina scholars are invited to express themselves freely about Jaina religion, philosophy, history, art and literature through the pages of the Jaina Antiquary. Our forum shall be open to all those, and only to those, who wish to present facts without any passion or acrimony. Our aim is to elicit

truth, to remove prevailing doubts and suspicions to re-examine known facts impartially, to discover unknown events of history and fit them in with the known facts and to bring to light the vast ancient literature that yet remains hidden from the public view. All this we mean to accomplish by cool and patient study without distorting facts and without forcing conclusions. We are fully conscious of the difficulties which lie in our way but we also know that nothing good and great has ever been accomplished without great risks. We will do our best and we feel confident of the co-operation not only of the Jainas of all denominations. Digambares, Svetambaras and Sthanakavasis, but also of all those belonging to India or outside, who are interested in the study of Indology. We are sure of our efforts but the measure of our achievements will depend upon the measure of co-operation that we receive. And thus only our humble venture shall crown with success, which no doubt shall be a thing of pride for the Jaina Oriental Library. Arrah and of satisfaction for that departed great soul Shriman Babû Devakumarajî, of Arrah, who founded the Library and the "Jaina Siddhanta Bhaskara," the Hindi quarterly which is being published again by his illustrious sons Mesers. Nirmal Kumarji and Chakreswar Kumarji B. Sc., B.L., and of which the "Jaina Antiquary" forms a part, simply to promote the cause of Jaina Research. May the Shasana Devas help us and the Victory be of the Great Jinas i

> HIRA LAL JAIN. KAMTA PRASAD JAIN.

### Ancient South Indian Jainism.

BY

Prof. B. Seshagiri Rao M.A., Ph. D. Bharatithirtha Pradhani, Vizianagram.

Jitam bhagwatā Srīmad-dharma-tīrtha-vidhāyīnā. Varddhamānena samprāpta-siddhi-saukhāmritatmanā. Bhadrabalu Ins of srawana Balgola.

### (जितंभगवता श्रोमद्धमतीत्र्थेविधायिना । वर्धमानेन संप्राप्तसिद्धि सौख्यामृतात्मना ॥)

My grateful thanks are due to the Editorial Committee of the Namas Kriyā

Jain Antiquary for the honour they have done me in inviting me to join their present literary enterprise. I gladly respond to their kind invitation and say something about "Ancient South Indian Jainism" with the history of which I made myself familiar to some extent.

To day, institutional religion in India, of whatever denomination, has become so grossly and so largely identified with mechanical, formalistic ritualism that religion as spiritual aspiration and spiritual achievement through moral perfection has almost completely lost ground. In such circumstances, a peep into the antiquities of any faith or system of religion in India is bound to have very chastening and ennobling reactions. I trust the labours of Jain Antiquary will in time bring about this new life in that ancient system of Jainsm which for at least twelve centuries, if not more, exercised great power and influence over the south, and needless to say north—Indian peoples.

It appears to me that Jainism is a religion of strength, believing that man in Spirit and that his supreme goal in life or 'Uttama Purushartha' is the attainment of Godhood or Arhathood, i.e., that Jivatma is destined to become Paramatma, its original source. The obligation to, and effort at this transformation it throws on man's efforts more than on God's Grace (or Paramesvarasya Nirhetuka-jâyamâna-katâksha). It is a worker's and not an idler's faith. It looks upon Samsara or life experience as a "sea of troubles," an entangling snare,—Samsara or experience where it is mostly, as ordinarily, a life of the impulses or the senses. That the ideal of man is

the culture of the spirit and not of the body, that it is the spirit that abides, and it is the body that at some time or other has to be given up. That such a faith appealed to ancient South Indian peoples, thus wise, is clear from the following extracts from the Inscriptions of Sravana Belgola, the greatest and most ancient centre of Jainism in South India:—

- (a) "The dense smoke of inequity spreading wide and filling space like the huge mountain of ignorance, the fool who is entangled in the great and delusive troubles of family falling under the power of kings, goes to ruin".
- (b) "An ignorant man, manifestly corrupting his mind with passion and enemity may fail in devotion to the Spirit, the form of all wisdom, the ever peaceful; but how can a wise man for a moment strive for any other end?" "
- (c) I hou having fixed thy mind unshaken on the indwelling spirit, love and all the desires of sense have fled away, the happiness of perfect spiritual knowledge increases, and by the complete destruction of sin, thou hast attained the state of final beatitude, Gommata deva, and unending happiness. 4.
- (d) He to whom all actions are directed, removed above all opposition, highly exalted, free from ignorance, without an equal, free from desire, of a glory beyond expression or thought, having subdued the power of the world, the highest,—may his glory dwell in my mind " b.

These extracts emphasise the cardinal duty and principle of self-perfective effort through the conquest of sense desire and the self-exaltation about the distractions of samsdra as the highest goal of religion. Jainism is thus not only a religion of strength, but of "knowledge" (jnana) and self-discipline (sikshā).

<sup>1</sup> A large village situated in 12°51' north latitude and 76°33' east longitude in the Chennarayapatna Taluuq of the Hassan District of the Mysore State.

<sup>2</sup> Epigraphia Carnatica Vol. II Sravana Balgola Insps No 3, (one of the earliest on the Hill.)

<sup>3</sup> Ibid No. 54, dated 1128 A D.

<sup>4</sup> Ibid No. 85, dated 1180 A D.

<sup>5</sup> Ibid No. 108, dated 1433 A D.

Doubts may arise as to whether such a faith were not too intellectual. too rigid, or ascetic to be practical: whether like advarta A practical reliit does not tend to withdraw man from the material arts gion and discipline of life and civilisation; and whether after all, it were not for all. too difficult or too esoteric for the masses to follow. It is, however, the most pitiable and even contemptible aspect of Indian life to day that we mistake the indulgence in the luxuries of life to be the raising of its standard and keep the mass mind in perpetual ignorance of the vital issues of life and its ennobling disciplines and even nourish it on the religion of formalistic ritualism on the theory of salvation by actions karma or on ecstatic emotionalism on the theory of salvation by grace or Bhakti and Propannata. To my mind ancient South Indian Jainism in its prestive purity and essence seems to have been a living protest against these forms of religious practice, and had successfully trained even the lowest minds in the knowing, understanding and appreciating pursuit of religion as the culture of the Spirit and the conquest of the flesh as distinguished from ritualism or ecestatic sentimentalism.

And first, that it is deliberately intended for all and sundry and that the great Jaina rishis of old acquired their great spiritual gifts to share them with their pupils, both lay and clerical, to train them to become as spiritually great as themselves, there is ample evidence in the Sravana Baegola Inscriptions on which the present paper is based. A few instances will suffice:—

- The outlook of disciples whom he taught in order to purify

  Jama Siddhanta- the world and diffuse merit in all parts,—

  Chayse. who, putting faith in their quru, imbibed from him all learning as a calf sucking milk from the cow of plenty and growing strong with that nourishment became celebrated everywhere "1.
- (b) "a fire to the forest of family cares... a summit of uplifted honour, the cow of plenty in bestowing wealth, the remover, of the sorrows of those in the power of the enemies of sin and ignorance was Srutamum, the chief Suri, pure in morals untouched by women." 2
- (c) "He to whom Shree Matisagara was guru, that creator of moonlike fame; he to whom the worshipped Vadi Faja, head of the gana, was fellow student, that Dayapala Vrati was

<sup>1</sup> Ibid No. 108, dated A. D. 1433.

<sup>2</sup> Ibid No 105, dated A. D. 1398.

the only fortunate one in whose mind was the desire to impart to others a portion of his own form." (N. B. Herein is the ancient ideal of guru-sishya nyaya defined as ":-acharyah purva rupam-antacas-y-uttara rupam."

And, Secondly in all such intellectual pursuit of spiritual culture under gurus who are themselves adepts or siddhas, two practical Dikshā a n d principles played the greatest part viz. diksha or concen-Sikshā. tration and Siksha or discipline. It will not do to take a yow or pledge; it will have to be made an operative force in the daily round of life; and the constant and unfaltering pursuit of a pledge as an active force in life is siksha or discipline. The Jain faith in ancient times invited the south Indian masses to concentrate on the culture of the spirit: to live the life of the spirit and not of the senses, so that by such culture they may not only sanctify their bodies and minds, but make of themselves centres of radiating spiritual influence. It was not mere theory, nor mere gospel-preaching, not doctrinaire hair-splitting, but downright, real, practical, demonstrable life lived from hour to hour in the eye of the masses, as a living example of a possible ideal. On this head also there is ample evidence in the Sravana-Belgolo Epigraphs. In all religious controversy a stage would arrive when the final appeal would be made from disputations and theories, from raddhantas and Siddhantus to the arbitrament of life. The life is the thing, the most appealing pratyaksha Pramana or occular authority, to catch the conscience of the devotee; to overcome the hesetancy of the novitiate. That is why one of these most ancient Jaina Acaryas and disputants said :-

"Why vainly strive, O." Jewelcrown of the wanton populace to prove the true Tathagata faith to be false? Escape quickly, for the proverb says—"living shall see good' and leave your love of dispute" 2

And here below are a few characterisations of such ancient Jaina Riels who lived their faith and promulgated it by action even more effectively than by disputation, great as they were at the latter also:—

Some great Jaina Siddi anta caryas and a place of fortune, having attained the path of learning and the path of victory—such was the mahā muni Hāma sana "

<sup>1</sup> Ibid No. 54, dated A. D. 1128.

<sup>2</sup> Ibid No. 105, dated 1398 A. D.

<sup>3</sup> Ibid No. 54, dated 1128 A. D.

- (b) "He by whom the desired form of siddhi was with worthy words ensured to friendly men, the Dayapala Muni...do ye with words revere" 1.
- (c) "In whom equal patience rejoices, in whom kindness has no limit, whom impartiality loves, whom absence of desire desires, through love loving salvation, though in his own esteem low, yet the head of yogis, by his character an achari, Sri Mollishena muni—him let us revere.
- (d) "The ignorant and the wise, the poor and the rich, the lowly and the honourable, the evil and the good the sorrowing and the happy, the proud and the virtuous, he caused to become samantabhadra (ever fortunate).... may Sri Charukriti prosper in the world..... "In order that his own merit—the destroyer of the enemy of sin, the bestower of highest happiness, difficult to obtain and an object of desire—which he had acquired by the supreme path, highly prized by the worthy, of a sanyansi, might accure to all people, he poured forth the nectar of his eloquence so that they all, forsaking their bodies and praising the feet of Jina, attained to the state of the Gods".

Very naturally, such great Rishis of Belgola, the great examples of the higher life, in time came to be worshipped even by kings and in time became Rajagurus, Mahamandalacharyas and Jagad-gurus. Of such Rishis, who thus worked their way to power and influence through their learning, character and other attainments there are also references in the Srayana Belgola Inscriptions. A few examples are given here under:—

- (a) "Siddhanta yogi ....whom, though his lotus feet were ever tinted with the rays from the crowns of bending kings, no substance and no woman, no clothing and no youthful pride, no strength and wealth could tempt," \*
- (b) "After him Hulla the minister of King Narasimha; his guru was the Jagadguru Kukkutasana Maladhari Deva." 5.
- (c) "Maghanandi Siddhanta Chakravarti, Rayaguru to the Hoysala king" 6.
- (d) "Mahamandalacharya Deva Kırtı Pandıta Deva." 1.
- (e) "The moons of the nails of his feet illumined as with the hues of evening from the jewels in the crown of the Ganga

<sup>1</sup> Ibid No 54 dated 1128 A. D.

<sup>3</sup> Ibid No. 10f, dated 1398 A. D.

<sup>4</sup> Ibid No 108, dated A. D. 1488.

<sup>5</sup> Ibid No 137, dated A D. 1160.

<sup>6</sup> Ibid No. 129, dated A. D. 1258.

<sup>7</sup> Ibid No. 89, dated A. D. 1258,

King, was he whose name was first the word Sri followed by the famous *vijaya*, learned, of superhuman qualities, of glory dispensing ignorance." 1

(f) "He whose pair of pure lotus feet the Povsala king Vinayaditya having served was brought into the possession of great fortune, the place of implicit commands, that Santi Deva muni's ability who is worthy to describe as this much or that much; are they not rare, the possessors of such surpassing glory." 2

I shall close this paper by giving just one illustration of how the VîtaJaina Influence raga doctrine of Jaina Sampradāya and the Vîtarāgî
Rishis that lived it and by doing so wielded even such political power, had worked over persons high placed in life i.e., over conquerors of kingdoms and embattled hosts:—

Thus as if it were sport, having defeated all the feudatories, he brought the whole collection of their stores and vehecles and presented them to his own lord; who saying I am delighted delighted with the provess of your own arm. Ask, what you will

Having gained supreme favour he asked not at all for kingdom or wealth, but his mind fixed on the worship of Arhat, he asked for Parama.

And having so asked-

He presented it for the worship of the Jinalaya which his mother Pôchala Dêvî had made and the Jinalaya which his wife Lakshmî Dêvî had made " . Such was the piety and contempt for mere wealth which the Jaina faith had engendered in the minds of the greatest " men of action."

Such was ancient South Indian Jainism; such was its vogue and such its influence. This is but the barest of a bare outline of its cultural history which deserves a volume by itself. If Jainism and Jaina Culture should again influence Indian life in our time, it should worthily concentrate, as did its ancient Ris in South India, on the practical teaching of its spiritual discipline, its dikshas and its sikshas to one and all, men, women and children, high and low, rich and poor,—preferably even low and poor in order that whereby the mass mind may be illumined and the mass life ennobled and freed from the bondage to ignorance and the thraldom to sense desire. Will the Jainacharyas take the leadership of the coming democracy in India?

<sup>1</sup> Ibid No. 51, dated A. D. 1128

<sup>8</sup> Epigraphica Carnatice Vol. II Sravana Belgola Insps No. 45, dated A D. 1117.

### NAYAKUMARACARIU.

An Apabhramsa work of the 10th century.

(By Prof Hîrā Lāi Jain, M.A., LL. B.)

#### 1. DISCOVERY OF THE WORK.

It was in the year 1924 that I first discovered the NAYAKUMARA CARIU of Puspadanta from the manuscript stores at Karanja in Berar The notes that I made on that occasion were included in the Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts in C. P. and Berar, published by the Local Government in 1926. The Apabhramsa works discovered there proved very interesting and I contributed an article on "Apabhramsa Literature" to the Allahabad University Studies Vol. I and determined the date of Puspadanta who was the chief of the authors, first in the notes contributed to the Catalogue and then in an article contributed to the Hindi Quarterly "Jain Sahrtya Samsodhak" Vol II.

#### 2. THE AUTHOR

The author of the work is Pupphavanta-SK. Puspadanta. Of this author three works have so far come to light-Mahapurana or Tisatthipurisa-gunalamkara in 102 chapters, Jasaharacariu in 4 chapters and Nayakumaracariu in 9 chapters. From these works the following information about the poet can be gathered—

- 1. Puspulanta was the son of Kesava Bhatta and Muydhadevi Brahmins of Kasyapa Gotra
- 2. He travelled to Manyakheta from somewhere and was patronised by Bharata and later by his son Nanna both ministers of Krsnaraja alias Vallabharja who may be identified with Krsnaraja III of the Rustrakuta dynasty of Manyakheta.
- 3. He began his Mahagurana in Siddhartha Samvatsara and completed it in Krodhana Samvatsara on Asadha Sukla 10 which is found to correspond with Sunday, the 11th June, 965 A.D.
- 4. He describes himself as tender in costitution and ugly in appearance, homeless, dressed in rags and barks, bathing in rivers and pools and sleeping on bare ground. Never-the-less, he was equanimous towards the rich and the poor and friendly to all. He had a high sense of self-respect and was excessively fond of poetry for which he earned the titles of Ahimana-meru and Kavva-pisalla.
  - 5. He mentions the following three historical events of his time:—
    (i) The king of Manyakheta, here called Tudigu, killed the

Cauda king. The latter may be identified with Rajaditya Cola who was killed by Krsna III in 949 A. D.

- (ii) The king of *Dhara* burnt *Manyakh-ta*. This king may be identified with the *Parmar* prince *Harsadeva*.
- (iii) A severe famine razed over Manyakheta. This may have followed the raid of the capital by Har?adeva.

I shall now confine myself to what the poet says about himself in the present work and the circumstances that led him to compose it. In the colophon of each Sandhi we are told that it is the work of Mahakai Pupphayanta. At the beginning of the work the poet introduces himself as the son of Muddhai (Mugdhadevi) and Kesavabhatta of Kasyapa Gotra. He was residing in the house of Nanna in the city of Manyakheta when two persons, Nailla and Silaiya, pupils of one Mahodadhi, approached him, eulogised his talents and expressed their desire to hear from him the story of Nagakumara, illustrating the fruit of observing the fast of Sri-Pancami. He was also requested to the same effect by Nanna, the minister of Vallabharaya, and Nailla and Slaiya urged him to associate the work with the name of Nanna. The poet acceded to the request and began the story. In the prafact that we find at the end of the work, besides the usual information about his parentage the poet records something that has not been told anywhere else. He tells us here that his parents were at first devotees of Siva. but "they had their ears filled by the ambrosia of the teacher's words and so they died by the Jaina form of renunciation" We have here, no doubt, the mention of the conversion of Puspadanta's parents from Saivism to Jainism.

#### 3. THE POET'S PATRONS

Puspadanta has, in all his works, profusely eulogised his patrons. In the Mahapurana he tells us that when he reached Manyakheta he was received with great honour by Bharata, the king's minister who kept him in his own house and induced him to write poetry. The Mahapurana is dedicated to him as in the colophon of each Sandhi we are told Mahabhayya-Bharaha-anumannia. work was that the approved by the noble Bharata. Bharata was a Brahmin of Koundinya Gotra. His father's name was Aiyana or Annaiya, mother's Sridevi and wife's Kundavva or Kanakadevi. He had seven sons, Devalla, Bhogalla, Nanna, Schana, Gunavarma, Dangaiya and Santaiya. Of these Nanna succeeded his father in office either because his elder brothers died premature or because of his superior talents. Two works, Jasaharacariu and Nayakumarcariu are dedicated to him, the former being called Nanna-kannaharana, an ornament to the ears of Nanna, and the latter 'Nanna

nāmānkita, stamped with the name of Nanna. He has been highly eulogised at the beginning of the work and in the ending prafasti. One of ois adjectives, 'Vicchinna-Sarāsai-bandhava' seems to me to suggest that Nanna took particular interest in the revival of Prakrit poetry which was going out of use as we know that almost all of the Jaina authors who flourished immediately before Puspadanta, for example Jinasena, Gunabhadra and Somadeva, wrote in Sanskrit Of the other brothers of Nanna, Sohana and Gunavarma or Gunadharma, while yet young, had a hand in inducing the poet to compose the Nayakumaracariu. and Dangaiya is mentioned in the prasasti. The office of ministership was hereditory in the family but there seems to have been an interruption just before Bharata who is said to have restored the family to the position which it had lost. In the verse prefixed to the second chapter of Jasaharacariu, mention is made of Nanna's sons. Thus in Puspadanta's works we find mention of the four generations of this illustrious family associated with the ruling dynasty of Manyakheta during the tenth century.

#### 4. THE STORY IN BRIEF

The story of Nagakumara is briefly as follows :--

Jayandhara was the king of Kanakapura in the Magadha country. From his first wife Visalanetra he had a son named Sridhara. He later on married Prthvidevi, the princess of Ginnagara, from whom he got another son. While yet a baby, he inadvertantly tell into a well where he was protected by a Naga who adopted him, gave him the name of Nagakumara and educated him. He then returned to his father and married two dancing girls, Ktnnari and Manohari. He subdued a vicious horse and a ferocious elephant which had defied the attempts of his elder brother at subjugation. His growing power made his elder brother icalous of him and he tried to remove him out of his way altogether. The attempt made by Sridhara on his life fortunately failed owing to the presence, as his body-guard, of Vyala, a prince of Mathura who had become his friend and attendant. In order to avoid a fratricidal war between his sons Jayandhara ordered Nagakumara to go out of the realm and come back only when called in. So Nagakumara quited the realm accompanied by his two wives and his friend Vyžla.

The period of exile was full of adventures and unfailing good luck for Nagakumara. He went to Mathura and compelled the king-regent to release the princess of Kanyakubya whom he had imprisoned. He went to Kasmira and won the hand of the princess by his skill in luteplaying. He went to the Ramyaka forest where he acquired many

Vidyas and a great fortune from the Asura settlements. He then went to Girisihhara and married the daughter of the chief called Vanaraja. He restored the latter to his parental throne of Pundravardhana from where his anscessors had been ousted by the coparcenars. Proceeding to the Urjayanta mountain he contracted the friendship of the king of Antarapura with whom he then went to Girinagara to help the king against the attack of Candapradyota, king of Sindhu. He exhibited extraordinary valour in the battle that followed and the king of Girinagara, recognising in him his sister's son, married his daughter to him. He then worshipped the Jina on the Urjayanta mountain.

At this stage, his help was solicited by Abhicandra, king of Gajapura against Vidyadhara Sukantha who had killed his elder brother Subhachndra of Kausambi and captured his seven daughters. Chivalrously responding to the call, Nauakumara immediately went to Alamghanagara and rescued the princesses by slaying the Vidygdhara. He then went to Gajapura where he married the seven princesses as well as the daughter of Abhicandra. While staying here, Mahavuala, the elder brother of Vyala brought to him the news that the princess of Ujjaini did not like any man. He proceeded to Ujjaini and won the heart and the hand of the princess. He then went to Kiskhinda-Malaya and won the \* hand of the Meghapura princess by exhibiting his skill in the art of playing upon the Mirdanga. He then heard about some wonders in the Toyavali island where Vidyadhara Pavanavega had murdered the king of Bhumitilaka and had captured his five hundred daughters whom he was harrassing because they would not marry their father's murderer. Nagakumara went to the island along with his comrades by the help of the Vidya and slew Pavanavega, rescued the princesses and married them all.

He then came to the Pandya capital, thence to Dantipura in the Andhra country where he married the daughter of king Candragupta, and then to Tribhuvanatilaka where he married Lakshmimati the daughter of the chief Vijayandhara. His latest bride won his affections so deeply that he inquired of sage Pihitäérava as to its cause. The latter narrated the events of his past life when he was the son of a merchant in Vitasokapura and died in the observance of the fast of Sri-Panchmi. All his personal charms and prowess in the present life were pointed out by the sage to be due to that religious fast and that his wife Lakshamimati was no other than his wife of the former birth.

At this stage minister Nayandhara arrived from home and Nagakumara returned to Kanakapura where he was crowned king by his own father.

Sridhara became a recluse through sheer disgust and his parents also retired for ascetic life. Nagakumara ruled the earth for a long time. He then handed down the throne to his son Devakumara and himself devoting to the religious life of a Digambara ultimately attained salvation.

#### 5. THE POETRY OF NAYAKUMARACARIU.

In the introductory part of his Mahapurāna, Puspalant says that he had seen nothing of the works of Akalanka, Kapila, Kanacara, Patanjali Vyāsa, Bhāsa, Kālidāsa, Svayambhū, Sri-Harsa, Bāpa, Rudrata, Nyāsakāra, Pingala and many others. But he has completely belied himself in his works. I shall here confine myself to the present work alone to show that its author was familiar not only with the Hindu, Buddhist and Jaina religion, philosophy and mythology but with also all those branches of technical literature a knowledge of which formed a necessary part of the equipment of an accomplished poet in ancient India.

As might be expected, the poet shows a thorough grasp of the tenets of the Jaina faith to which he turns frequently but which he has particularly expounded twice (IV, 2-4; IX, 12-14). Once (IX, 5, 5) we find mention of the two questions, namely, wearing clothes and eating food during the stage of omniscience, round which ranges a long controversy between the Digambaras and the Svetambaras. Various doctrines and beliefs of the Hindu and Buddhist religions have been mentioned and commented upon in seven passages (5 to 11) of chapter nine. Systems of philosophy such as Simkhya, Mimasa, Kamkavada Sunyavada and Isvaravada and some of their founders such as Kapila, Aksapado Kanacara and Sugata are named. Even the materialist school of Bihaspati has not been overlooked

For poetic embellishment the author has drawn considerably upon Hindu mythology contained in the Purānus. Brahmā has been called the lotus-born and Rudra or Siva figures with his consort Parvati, his three eyes, his trident, his bowl and his garland of skulls. The stories of his burning of cupid and cutting off the head Brahmā also come in for review. Similarly, Visnu appears with his consort Lakshmi and the cowherd maids (Gopis), and his lifting of the Govardhana mountain and slaying of Madhu and Sisupala are familiar events to the poet. The lifting of the earth by the boar, the churning of the ocean by the gods and the earth being supported on the hood of a serpent are also within his knowledge. Other gods, such as Indra and his consort Paulomi, Yama Vaivasvata and Kubera or Dhanapala find frequent mention, while Bihaspati's learning and his defeat by his rival, Rambhas personal charms and Cupid's flower-arrows have received the poet's recognition.

For the same purpose, the Mahabharat and the Ramayana have been freely drawn upon. The five flery Pondavas and their destruction of the Kaurava forces, Arjuna's going to Drona for instructions and his enmity with Karna, the liberality of the latter and his fight against his own brothers, the purity of the character of Bhisma and his turning away from the battlefield, the righteousness of Yudhisthira and his troubles of exile. and Vikodara with his mace serve the poet in his similes and metaphors. He mentions Arjuna as Nara and Karna as Ravinandana which shows that he was not deriving his knowledge of the Bharata story exclusively from the Jaina books. He mentions Rama and SIta as ideal man and woman, Sugriva and Hanumat as waiting upon Ram and Hanumat's loyalty for his master though he was a monkey, and Ravana's fight with the armies of gods. His allusion to the death of Ravana at the hands of Laksamana is clearly derived from the Jaina Padma Purana, but his probable reference to Vasistha's falling in to trouble for his hospitality to Visuamitra can be from no where else than Valmiki's Ramayana.

The poet's reference to three buddhis, three saktis, pincanga mantra, ari; advarga, seven vyasanas and seven rajyangas shows his knowledge of works on state-craft such as Kamandakiya Nitisāru and Kautiliya Arthasastia.

Some of the poet's similes are derived from the stellar region, for example, his pun on kumbha as a water jar and the constellation aquarius or the elephant's temple and the constellation in union with Saturn, on hasta as the elephant's trunk and the constellation carvus in union with the moon. He also speaks of the sun being eclipsed by Rahu and of yuti, that is, confluence of planets, as auspicious.

The description of the limbs of Nagakumara's body is in accordance with Varahamihira's description of Mahapurusalaksana, and the mention of the various fine and useful arts and the handling of amorous situations in various parts of the book presuppose a knowledge of works on erotics such as Varsayana's Kamasutra.

Turning now to the poetic qualities of the work, we find that it is full of beautiful similes and metaphors drawn from the whole range of Aryan mythology and history, and frequently and more effectively from the poet's own observation of nature and human experience. The description of the Magadha country and the town of Rajagrha, of Prthvidevi as a bride, of the march of armies, their encampment and battle scenes, is atonce beautiful and fascinating. The poet is particularly fond of yamaka and sless some striking examples of which are found in the description of the women of Rajagrha going to worship the Jina, of the

vicious horse, of the feast given by Vanaraja, of the resolve of Arivarma's warriors, of the arrows of Sukantha and those of Nagakumara, of the bunyan tree and of the water jars used for the coronation. These and many other passages exercise the mind as well as entertain it by exhibiting all the elegance and ornamentation of artificial poetry. In fact the work, as a whole, is teeming with sweet alliterations, appropriate and striking paronomasia and delightful fancies. These the poet has well succeeded in combining with swift and easy narrative. The story is meant to illustrate the fruit of a religious fast but it has been told in the grand manner of a kavya. The poet has rightly invoked the goddess Speech "Moving in the mention of a mahākāvya resplendent with her double ornaments, taking soft, sportive padas with multifold blandishments and feelings, giving delight by commenciable sense, combining all arts and sciences and exalted characteristics moving by the broad metreroad, bearing the ten qualities, sprinkled over with the nine sentiments and beautified by the three vigrahas" By mentioning the ten pranak the poet has revealed his acquaintence with the works of Bhamaha and Dandi in the body of the work the poet, by means of some stray similes, has told us what he considered to be the essentials of good poetry 'A great poet would compose a sentimental kavya in matra metre, a good kavya requires a choice of brilliant forms and phrases a good poet pays attention to the style of language, a poet graces himself by means of a story well told and shorn of ornamentation is the story of a quack poet.'

The conclusion to which we are led by these references is that the poet's statement that he knew nothing of the works of the prominent writers of yore is a more modesty as also his statement in the present work that he was unable to describe things being a duli poet, and that his titles of mahākavi, vagesvart devī-niketa and kavya-pisāca stand amply justified.

<sup>\*</sup> This work has been published with an exhaustive introduction, glossary, indices and notes as the first volume of the Devendrakirti Jama Senes, Karanja



# श्रीजैनसिद्धान्त-भास्कर के नियम।

- र यह पत्न तीन तीन महीने पर प्रकाशित हुआ करेगा।
- २ सर्वसाधारण के लिये डाक व्यय-सिंहत इसका भारत में वार्षिक मृत्य ४) रुपया श्रीर विदेश के लिये ई॥) रुपया है, किन्तु राजा महाराजाओं के सम्मानार्थ १००) रुपया रहेगा। प्रतिकिरण का मृत्य १।) रुपया है। बिना अग्रिम मृत्य के प्रायः यह पत्र नहीं मेजा जा सकता। इसकी पुरानी प्रतियाँ देने के लिये "मयन' बाध्य नहीं होगा। यदि पुरानी प्रति मिलेगो भी तो उसका मृत्य कुळ श्राधिक लिया जायगा।
- ३ यदि किसी को पता बदलवाना हो तो वे सम्पादक जैनसिद्धान्त भवन आरा से पत्र व्यवहार कर ठीक कर छेवं।
- 8 यदि नियमित तिथि पर पाठकों के यहां "मास्कर" नहीं पहुँचे ते। वे अपने यहां के डाकखाने में तलाश कर हमें सूचना दे। बाद हम डाकखाने में इसको पूरी खोज कर के ठीक कर देंगे।
- १ लेख, समालोचना के लियं पुस्तक, बदले के पत्र, मृत्य श्रीर प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र सम्यादक "श्रीतैन-मिद्धान्त-माम्कर" आरा के पत्र में श्राना चाहिये।
- ६ किमी लेख के प्रकाशित करने वा न करने तथा लोटान वा नहीं लोटाने का पूर्ण अधिकार सम्पादक को है। यदि कोई लेख सम्पादक लोटाना चार्ने ते। उनका डाक ज्यय श्रोर रिजिष्टरी का खर्च लेखक को देना पड़ेगा। अन्यथा लोटाने के लिये सम्पादक वाभ्य नहीं होगा।
- अधूरे लेख नहीं लिये जारंगे। स्थान के अनुसार लेख एक वा अधिक किरणों में भी प्रकाशित होते रहेंगे।
- इस पत्र में पेतिहासिक, साहित्यिक वर्ष पुरातत्व-सम्बन्धी लेखीं के सिवा राज नेतिक श्रादि विवयों की चर्चा तक भी नहीं रहेगी।
  - ६ पत्र-व्यवहार "जैन-सिद्धान्त भवन आरा" के पते से करना चाहिये।





Nain Antiquany

An Anglo-Hindi Quarterly Journal.

AND BERTHARD STATES OF THE STA



Jain Antiqually

## श्रीजैनसिद्धान्त-भास्कर के नियम।

- १ जैन-सिद्धान्त भास्कर चङ्गरेजो हिन्दी मिश्रित जैमासिक पत्र है, जो वर्ष में जून, सितम्बर, बिसम्बर ध्यौर मार्च में चार भागों में प्रकाशित होता है।
- २ इसका वार्षिक चःवा देशके लिये ४) रुपये और विदेश के लिये डाक व्यय लेकर ४॥) है, जो पेशमी लिया जाता हैं। १।) पहले भेज कर ही नमूने की कापी मंगाने में झुविधा होगी।
- केषत साहित्य-संबंधी तथा अन्य भद्र विज्ञापन ही प्रकाशनार्थ स्वीकृत होंगे। मैनेजर, जैन सिखान्त-भास्कर, आरा को पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं। मनीआईर के क्यें भी उन्हीं के पास भेजने होंगे।
- ४ पते में हेर-केर को सूचना भी तुरंत उन्हीं को देनी चाहिये।
- अकाशित होने को तारीख से दे। सप्ताह के भीतर यदि "मास्कर" नहीं प्राप्त हो, तो इसकी सुसना जल्द आफिस के। देनी चाहिये।
- ६ इस पत्र में श्रात्मन प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिहास, भूगाल, शिल्प, युरा-तस्त्र, सूर्त्ति विज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धर्म, साहित्य, दर्शन, मानव-जाति-तस्त्व, प्रभृति से संबंध रखनेवाले विषयों का ही समावेश रहेगा।
- छेख, दिप्पणी, समालेखना—यह सभी सुन्दर धौर स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक, श्रीजैन सिद्धान्त-भास्कर, अत्रा के पते से आने चाहिये। परिवर्त्तन के पत्र भी इसी पते से आने चाहिये।
- किसी लेख, टिप्पणी ग्रावि को पूर्णतः अथवा ग्रंशतः स्वीकृत प्रथवा अस्वीकृत करने
   का अधिकार सम्पादक-मण्डल को होगा।
- ध्यस्वीकृत लेख लेखकों के पास बिना डाक-व्यय भेजे हुए नहीं लोटांग जाते।
- १० समालोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दे। प्रतियाँ "भास्कर" आफिस, आरा के पते से भेजनी चाहिये।
- ११ इस पत्र के सम्पादक निम्न-लिखित सम्मन हैं जो श्रावैतनिक रूप से केवल मात जैन-तत्त्व के उन्मति श्रोर उत्थान के श्रामिप्राय से कार्य्य करते हैं:—

प्रोफेसर हीराटाल, यम.य., यस.यल.वी. प्रोफेसर य. यन. उपाध्ये, यम.य. बाबू कामता प्रसाद, यम.बार.य.यस. पण्डित के. मुजबली शास्त्री



### (श्रीजैन-सिद्धान्त-भवन चारा का मुख-पत्र)

# जैन-सिद्धान्त-भास्कर

#### ग्रर्थात

### प्राचीन जैन-इतिहास, साहित्य एवं शोध-सम्बन्धी त्रैमासिक पत्र

भाग २ ]

[किरण २

#### सम्पादकः मण्डल

प्रोफेसर हीरालाल, एम. ए., एल.एल. बी. प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये, एम.ए. बाबू कामता प्रसाद एम. त्र्यार. ए. एस. परिडत के० भुजवली शास्त्री

जैन-सिद्धान्त-भवन श्रारा-द्वारा प्रकाशित

भारत में ४)

विदेश में धा

एक प्रति का १।)

विक्रम-सम्बत् १६६२

# **बिषय-सूची** हिन्दी-विभाग---

|              | বি <b>ণৰ</b>                                                                            | ãã   | å |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|--|--|
| <b>(१)</b>   | चन्द्रगुप्त-कविता [श्रीयुत महेशचन्द्र एम० ए०]                                           | 81   | , |  |  |  |  |
| <b>(</b> २)  | <b>जीनपुरातस्य [अभ्युत बाब् मा</b> मता प्रसाद जैन] ···                                  | કર   |   |  |  |  |  |
| <b>(</b> \$) | विदुषी पम्पा देवी [श्रीषुत पं० के० भुजवसी शासी]                                         | કર્ફ |   |  |  |  |  |
| (R)          | विज्ञे।लिया के शिलालेख [मुनि हिमांशु विज्ञव, न्याव-काव्यतीर्थ] ·                        | ४०   |   |  |  |  |  |
| (k)          | संस्कृत में दूतकाव्य-साहित्य का निकास और विकास<br>[श्रीबृत चिन्ताहरण चक्रवर्ती एम॰ए॰]   | ķ=   |   |  |  |  |  |
| (ξ)          | प्रमाण्डनयतत्त्वाळाकाळङ्कार को समीत्ता (श्रीबृत पं॰ वंशोधर ध्याकरणाचार्व)               | ৩০   |   |  |  |  |  |
| ( <b>v</b> ) | ) कविवरःश्रीजिनसेनाचार्य ग्रौर पार्श्वाभ्युदय [श्रोनुत विपाठी मैरवदवालु शास्त्री,नी०ए०] |      |   |  |  |  |  |
|              | ग्रन्थमाला-विभाग- <del>-</del>                                                          |      | 1 |  |  |  |  |
| <b>(१</b> )  | ) प्रशस्ति संप्रह [श्रीबृत पं॰ के॰ भुजवती शाक्षी]                                       |      |   |  |  |  |  |
| (૨)          | ) प्रतिमा-छेख संप्रह [श्रीबुत बाब कामता प्रसाद जैन]                                     |      |   |  |  |  |  |
| ( <b>ફ</b> ) | ) वेद्यसार [श्रीबुत सत्यन्थर आयुर्वेदाचार्य]                                            |      |   |  |  |  |  |
|              | श्रंभेजी-विभाग                                                                          |      |   |  |  |  |  |
| (1)          | WHO WAS THE FOUNDER OF JAINISM ? [B. Kamata Prasad Jain]                                | 19   |   |  |  |  |  |
| (2)          | MATHEMATICS OF NEMICHTNDRA [Bibhutibhushana Dutta]                                      | 25   |   |  |  |  |  |
| (3)          | OPINIONS                                                                                | 45   | 1 |  |  |  |  |
| (4)          | SELECT CONTRIBUTIONS TO ORIENTAL JOURNALS                                               | 45   | , |  |  |  |  |

#### ।। श्रीजिनाय नमः ।।



### THE JAINA ANTIQUARY. जैनपुरातत्व और इतिहास-विषयक त्रैमासिक पत्र

भाग २

सितम्बर १६३४। भाद्रपद वीर नि॰ २४६१

किरग २

### चन्द्रगुप्त

(ले०-श्री महेश चन्द्र प्रसाद, एम.ए.)

बाहर में थे सूर्य सम, भीतर चन्द्र समान।
गहन-हान-गरिमा रही, तुम में गुप्त छुजान!॥१॥
घर तज दक्षिण को गये, वर्द् रिपु हनने हेतु।
रामचन्द्र जी ज्यों गये, वध-हित रावण-केतु॥२॥
त्याग प्राज्य साम्राज्य को, अनुपम मोग-विल्लास।
परम प्रोच्च प्रासाद को, पर्वत किया निवास॥३॥
पर्वत जो सबके लिए, कव्यवत् तुमको तौन।
दहता है जिसमें उसे, कठिन वस्तु है कौन १॥४॥

की सेवा गुरु-वर्य की, दुरा सु-गुरु पेश्वर्य। सूर्य-चन्द्र-कुल-चन्द्र भी, चन्द्र ! भरित ग्राध्यर्य ॥४॥ गिरिवर पर यह है नहीं, तब पदाङ्क ऋषिराज !। यह पदाङ्क कलिराज की, प्रबल पीठ पर राज !॥६॥ रहे, धर्मा-बीर त्यों तात !। युद्ध-बीर जैसे बाहर-भीतर ग्राखिल:श्रारि के सर रक्खी लात ॥ ॥ प्रीक-राज-दुहिता हुई, द्यिता तव बल देख। श्रद्धा-सुरसरिता बनी, वनिता निश्कुल पेख ॥二॥ जग को जीत महीप जन, करें स्वराज्य प्रसार। निज को जीत अजीत प्रभु ! किया बोध-विस्तार ॥६॥ महा मही के मोह को, मार, टार जंजाल । किया स्तेह शुचि शुन्य मे. अकथ, अलौकिक चाल ॥१०॥ शरीर-विज्ञान । समका स्वामी ने सकल, शभ श्रवनी अवनिष श्रन्य जो, प्रायः परम अ-जान ॥११॥ ले मृदु जीवन को श्रहह! किया सिन्धु ने तार। रखा रसातल में सदा, बना उसे निस्सार ॥१२॥ तुमने जीवन प्रहण कर, किया मृदुलतागार । बचा रसातल-गमन से, लहा जन्म का सार॥१३॥ नयनानन्द-द चन्द बस, दिन में मन्द्र मलीन। श्रातमानन्द-द् चन्द् ! तव, नित्य प्रकाश प्रवीग । ॥१४॥ धन्य जनेन्द्र ! जिनेन्द्र-जन ! धन्य ज्ञान गुगा-केन्द्र !। त्यागे असु उपवास-वत, सकुवित किया सुरेन्द्र ॥१४॥ मौर्घ्य ! और्ज़ श्रो सौर्घ्य तव, सिमंट सब।निज बीच । न्नुघा मार संसार में, हुए अमर श्ररि-मीच ।॥१६॥ बाइबली जी प्रोम से, आश्रम की तव नव्य। कबसे देख रहे खड़े, गड़े भाव में भव्य !॥१७॥ इस प्रपंच के पित्त से, पीत हुआ यह चित्त। लख न सके तव शुभ्रता, न्याप विषमता-वित्त ॥१८॥ सुख-निधान नित मान हम, करं पान संसार। दो सु-दृष्टि जिसमें इसे, जानं दुख-भंडार ॥१६॥ हवा (लगी न, जगी नहीं, यह मम मानस-धूर। लगे हवा! यह जग उठे। हे वैखानस-सूर ! ॥२०॥

## जैन-पुरातत्त्व

(ले॰—श्रीयुत बाब् कामना प्रसाद जैन, एम॰ आर० ए० एस०)

うりゅんしゃ

्यातत्त्व' कहते हैं प्राचीन-वार्ता-विज्ञान को । यह वह विज्ञान है जिसमें प्रातीत-🕏 काल का सारा झान गर्भित है और सच पृक्षिये तो वही पूर्य पुरातत्त्वह हो सकता है जो अर्तातकाल की प्रत्येक घटना का ठीक ठीक झान हमें करा सके। यह सामर्थ्य आजकल के साधारण मनुष्यों में नहीं है। एक जमाना था कि जब यहां पर पेसे 'प्रातत्वज' मोजुद थे जो वर्तमान और भविष्यत्वार्त के साथ साथ भूतकाल की घटनाओं का भी पूरा ज्ञान एक साथ करा सकते थे। उन्होंने मानयी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सर्वोत्कृष्ट ज्ञान - सर्वज्ञता प्राप्त को श्री ग्रीर उसी के बल वह अतीत का ज्ञान अथवा याँ कहिये पुरातस्य का परिचय पूरा पूरा करा सकते थे। वीर-विजयी हाने के कारण ही वह 'जिन' कहलाने थे और संसार में पुत्रप दृष्टि से देखे जाने थे। सिन्<mark>युदेश के प्राचीन</mark> निवासी उन्हीं 'जिन' की विनय करने थे, यर बात आज वहाँ के प्रातन्व से स्पष्ट हैं । बौद्ध साहित्य भी 'जिन' महाबीर को सर्वज्ञ और सर्वदर्शी प्रकट करता है। इन पेति-हासिक उल्लेखां अथवा दूसरे शब्दों में कहे तो प्रत्यक्तप्रमाणों से आज से लगभग दो-दाई हजार वर्ष और उससे भी पहले एक सर्वन्न 'व्रातस्वन्न' का अस्तित्व यहां प्रमाणित होता है। किन्तु उपरान्त वह विशेषता—सर्वज्ञ होने की कला—यहां के श्रयोग्य मनुष्यों को नसीव न रही। यह उनके सीमित ज्ञान छोर परिमित शक्ति के बाहर की बस्तु हो गई; फलतः पुरातत्त्व के वेक्ता भी आज पूरे कार्बिल नहीं मिलते । जा हैं वह अपनी ग्रपनी दृष्टि श्रीर अपने अपने ज्ञान के अनुकूल उसकी उपासना कर रहे हैं और अपने आविष्कारों और खोजों से दुनियां को चिकत कर रहे हैं। किन्तु मबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिस मत में सबसे ज्यावा पूर्ण-चिन्न 'पुरातत्वन्न' हुये, उसी में आज एक भी साधारण-सा पुरातत्त्वज्ञ देखने को नहीं मिलता। मेरा मतलब जैनमत से है। 'जिन' भगवान का बताया हुआ मत जिनमत या जैन मत है। और उस मत-सम्बन्धी प्राचीन वार्ता की प्रकट करनेवाले जो भी साधन और सामग्री हो, वह सब "जैन-पुरातत्व" है। उसमें जैन

<sup>🕸</sup> इन्डियन हिस्टॉरीकल कार्रंली भा० म श्रंक २ और मादर्गरिन्यू, अगस्त १६३२ देखी ।

<sup>🕇</sup> मजिस्समितकाय १।२३८ व ६२-६३; श्रंगुत्तरिकाब ३।७४|इत्यादि ।

साहित्य, जैनकला, जैनभ्यंसाघशेष, जैन-शिलालेख, जैनमद्रा, जैन-लीर्थ इत्यादि सब ही का समावेश हो जाता है। किन्तु इस "जैनपुरातत्व" के वास्तविक ज्ञानी नज़र नहीं भ्राते। जैनसाहित्य के मर्मी सर्वोङ्ग विद्वान् ऐसा कोई नहीं जिसने सारे उपलब्ध साहित्य का मथन किया हो श्रीर 'दुध का दुध और पानी का पानी' करके उसका सञ्चा निखरा हुआ रूप जगत के सामने रक्खा हो। आज एक नहीं अनेक सरस्वती-भाण्डार श्रकृते पड़े हैं--उनमें न जाने कितने अमृत्य प्रन्थ-रक्त छुपे हुये हैं। उनको प्रकाश में लानेवाले जितने चाहिये उतने नहीं हैं। धन्यवाद है श्रीजैकोबी-सदश पाश्चात्य विद्वानों को जिन्होंने दनियां में जैनसाहित्य का प्रकाश फैलाया है। किन्त सोचिये तो एक अजैन श्रौर वह भी विदेशी श्रापके धार्मिक-साहित्य का मृत्य क्या आंक सकेगा ? कैसे वह जैन श्रौर अजैन प्राचीन कीर्तियों की ठीक-ठीक भेदविवत्ता कर सकेगा ? कैसे वह मानेगा कि भारत के बाहर भी जैनपुरातत्व के चिह्न मिल सकते हैं? वह तो जानता और मानता है कि जैन-धर्म का प्रचार भ० पार्श्वनाथ के समय में हुआ है और वह भारत के बाहर नहीं पहुंचा है। उसे एक आस्तिक जैनी की भांति यह कैसे विश्वास हो कि एक समय सारे भमंडल पर जैन-धर्म व्यात था। धर्मविक्षान के श्रथम प्रचारक तीर्थकर भगवान ही थे। जैन चिह्नों का, वर्तमान की ज्ञात और आगे ज्ञात होनेवाळी सारी दुनियां में, मिळना असमब नहीं है। जम्बूद्वीप में अनेक कृतिम और अकृत्रिम जैन कीर्तियों का अस्तित्व जैनशास्त्र बतलाते हैं। संसार में उपलब्ध प्रातस्व का जैनदृष्टि मे यदि अवलोकन किया जाय तो उपर्युक्त ब्याख्या सत्य प्रमाणित हो सकती है। जरा सोचिये, क्या भारत में ऐसी गलतियां नहीं हुईं कि जिनमें जैन-कार्तियां बौद्धादि की बता दी गई ? जैनसम्राट् खारवेल स्पीर उनका प्रसिद्ध शिलालेख एक समय बौद्धान्नाय के माने जाते थे। विद्वानों का यह भी ख़याल था कि जैनस्तृप होते ही नहीं: परन्तु मथुरा के पुरातस्य ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब भी विद्वानों की यह धारणा है कि जैनों में मूर्ति बनाने का रिवाज बहुत प्राचीन नहीं है। उनकी इस मान्यता में कारण यह है कि जैनसाध् के लिये मूर्ति का भाष्मय छेना--उसके दर्शन करना आवश्यक नहीं है ! किन्तु किसलिये आवश्यक नहीं है ? इसका ठीक-सा उत्तर उनके पास नहीं है, क्योंकि यह जैनों की मूर्ति-पूजा के उद्देश्य से ही अनिभन्न हैं। जैनों की म्रिंपूजा आदर्शपूजा है - वह पत्थर की पूजा नहीं है। वीसराग-विज्ञानता को प्राप्त करने के लिये एक गृहस्थ मुमुक्तु वैसी ही मूर्तियों से उसकी शिक्ता महरण करता है। साधु इस शिक्षा को पार कर जाता है—इसलिये उसके लिये मूर्ति का दर्शन करना आवश्यक नहीं है—परन्तु उसके लिये उसका निषेध भी नहीं है। अब भला कहिये, यह कैसे माना जाय कि एक अत्यन्त प्राचीनकाल में जैनमूर्तियां नहीं थीं। यह

सच है कि जैनेतर पुरातत्वक्षों ने भरसक कोशिश जेनकीर्तियों को प्रकाश में लाने की की है और उन्हों के अध्यवसाय का यह फल है कि जैनपुरातत्त्व किञ्चित प्रकाश में आया है और इसके लिये जैनी उनके चिरऋणो रहेंगे ! परन्तु जैनदृष्टि से जैन पुरातत्व का ठीक विश्लेषण करना और उसको पहचानना एक जैन विद्वान का ही काम है। जहाँ ध्रजैन विद्वान नहीं पहुँच सकते और जिस बात को वह नहीं समम सकते उसको एक जैन प्रातत्त्वज्ञ सहज में समभ सकता है श्रोर उसकी गम्य भी विशेष है। कौशाम्बी जैसे स्थान का कोई भी ठीक ठीक पता के।समको खुदाई हुये बिना नहीं चल सकता। फिर भी यदि वहां से आई दुई श्रोर इलाहाबाद के जैनमदिरों में विराजमान मूर्तियों के लेखों का अध्ययन किया जाय तो इस विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही जैनमूर्तियों की आकृति पर भी नया प्रकाश पड़ सकता है। जैन पुरातस्व का अध्ययन करके एक जैन बहुत-सी नई और बड़े मूल्य की बातें जगत को भेंट कर सकता है! किन्तु जैनों में इस विषय की ओर रुचि ही नहीं है। आजसे लगभग सोलह वर्ष पहले स्वर्गीय सर ब्रिन्सेन्ट स्मिय ने जैनों का ध्यान इस आर अक्तर्वित किया था ओर एक बड़ा फण्ड षकव करके एक "जैन-पुरातत्त्व-समिति" स्थापित करने का प्रस्ताव जैन-समाज के सामने रक्खा था ! किन्तु जैनों पर उसका कुछ भो असर न पड़ा । इस प्रवस्था में सबसे पहली आवश्यकता जैनपुरातस्व के उद्घार के लिये यह है कि जैनों में पुरातस्य के प्रति रुचि पैदा की जाय श्रौर उन्हें उसका महत्व दरसाया जाय। साथ ही जगत के विद्वानों के समज जैनदृष्टि से पुरातत्व को दरसाने की भी आवश्यकता है। इनके द्वारा जो भी जैन पुरातत्व-विषयक श्रेष्ठ कार्य होते हैं उनका परिचय जेनों को कराया जाय। यह सब कार्य बिना एक-सगठित शक्ति के नहीं हो सकता। इसी आवश्यकता की महसूस करके 'श्रीजैनसिद्धान्त-भवन' ग्रारा के सुयोग्य संवालकों ने प्रस्तृत जैमासिक पत्र का प्रकाशित किया है। इसका उद्देश उपर्युक्त कार्य की सिद्धि करना है और अपने पृष्ठों द्वारा प्राचीन जैन-वार्ता-विज्ञान अथवा पुरातत्व का यथासंभव प्रकाश करना है। उसका प्रत्येक शब्द ज्ञान रत की तुलना करे और सचने पुरातत्वज्ञ 'जिन' के 'विज्ञान' का प्रभाव दुनियां में फैलावे, यही हमारो हार्विक भावना है। वह यथानाम ठोक 'जैर्नासद्धान्त-भास्कर" सिद्ध हो, यही कामना है। साथ ही यह बाञ्जा है कि जेनी शोध ही जैन-पुरातत्व के उद्घार करने के महत्त्व को हृदयङ्गम करलें और एक बड़ा-सा फएड स्थापित करके जैन-पुरातत्त्वक एक नहीं अनेक इस भूतल पर वृमते हुए जैनकीर्तियों का उद्घार करनेवाले पैदा कर दें। "जैन-भास्कर" के अरुगोद्य में इन भावनाओं की सफलता के लिये हम सच्चे पुरातस्वद्य श्री जिनेन्द्र का पवित्र हृद्य से स्मरण करते हैं और हमारी विनय है कि प्रत्येक जैन और

अजैन विद्वान् अपनी विसात इस पुण्य-यह में हमारा साथी बने। प्रत्येक जिनेन्द्रभक्त का यह कर्तव्य है कि वह इस 'भास्कर' का स्वयं प्राहक बने और अपने स्थान के मंदिर, सिद्धान्त-भवन और वाचनालय में इसके पहुंचाने का प्रवन्य करें। 'भास्कर' का उदय चुल्रत् स्थाहित्य को सिरज कर थोड़ी देर का मनोरंजन करने के लिये नहीं हुआ है - इसका ' उदय स्थायी और अमूल्य साहित्य—ठोस ज्ञान को सिरजने के लिये हुआ है। क्या आप इस 'ज्ञान-भास्कर' से अपना गृह प्रकाशित नहीं करेंगे? यदि आप ज्ञान के उपासक हैं तो इसे अवश्य अपनाइये।

### विदुषी पम्पा देवी

(लंद-श्रीयुत पंठ के॰ भुजबली शास्त्री)

प्राचीन कर्नाटक जैन विदुषियों में किन्त को छोड़ कर उल्लेखाई अन्य किसी प्राचीन जैन महिला का नाम उपलब्ध नहीं होता है, यह सचमुच खेद की बात है। प्राचीन साहित्यान्वेषण से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्राक्तन जैन विद्वान भारत की प्रायः सभी भाषाओं के साहित्य के स्तम्भ स्वरूप थे। निष्पत्तपाती सभी बिद्वान उन प्राचीन जैन विद्वानों की कीर्ति-गाथा को आज भी सहर्ष गाते हैं। ऐसी परिस्थित में प्राचीन जैन विदुषियों की संख्या की कभी वस्तुतः अधिक खटकती है। यह जैन स्नासमाज का दुर्भाग्य है। अस्तु, आज मैं एक कर्नाटक जैन विदुषी महिला का संज्ञित परिचय भासकर के सुझ पाठकों के सामने उपस्थित करूँगा।

इस विदुषी महिला का नाम पर्गा देवी है। इनके पूज्य पिता का नाम तेल सान्तार और माता का नाम चत्तल देवी था। सान्तार वंश का यह तैलसान्तार पोम्बुद्ध में राज्य-शासन करता रहा। यह सर्व विदित है कि प्राचीन काल में पोम्बुद्ध एक समृद्धशाली जैन राजधानी थी। वहां पर पूर्वीक सान्तार वंश के अन्यान्य शासकों के द्वारा निर्माणित कई जैनस्मारक आज भी जीर्णावस्था में दृष्टिगोचर होते हैं। उल्लिखित तेल सान्तार महादानी रहा; इसीलिये यह जगदेक-दानी भी कहलाता था। इनकी धर्म-पत्नी पूर्वोक्त चत्तल देवी भी विशिष्ट जिन-भक्ता थी।

इन आदर्श दम्पतियों को श्रीवल्लम अथवा विक्रम सान्तार नामक पुत्र तथा पम्पा देवी नामकी पुत्री थी। पम्पा देवी महापुराण की विशेष मर्मन्ना रही। यह अनन्य पणिडता थीं इसीलिये शासनदेवी कही जाती थीं। इन्हें वाञ्चल देवी नाम की केवल एक पुत्री थी। यह बाञ्चल चालुक्य-राजा तैल के सेनापति मलुप्प की पुत्री एवं नागदेव की स्त्री असिमज्बे के समान विशेष प्रवीण थी। श्रासिमज्बे भी परम जिनभक्ता थीं। इन्होंने कन्बड कवि-श्रेष्ठ राजमान्य महाकवि पोन्न के शान्ति-पुराण की एक हजार प्रति लिख्या कर धर्मार्थ वितरण किया था तथा डेढ़ हजार सुवर्ण और रक्षमयी जिन-मूर्तियों का निर्माण कराया था। कि कर्नीटक प्रान्त के प्राक्तन दानवीरों की श्रेणी में इस दान-विन्ता-मणि श्रित्तमज्वे का नाम श्रवश्य उञ्लेख-योग्य है। एक दिन प्रीष्मकाल में यह श्रवणबेल्गोल स्थित बाहुबली स्वामी की सर्वाङ्गसुन्दर, लोक-विख्यात मूर्ति के दर्शनार्थ वहां पर गयी थी। पर्वत पर चढ़ती हुई श्रक्तिमज्वे तीखी धूप से सन्तप्त हो मन में सोचने लगी कि अगर इस समय कुळ वर्षा होती तो बड़ा अच्छा होता। फलतः तत्त्रण श्रकस्मात् मेघ एकत्रित होकर जोरों से पानी बरसाने लगा। इस अचिन्तित आश्रव्यंकारी घटना से अस्तिमज्वे की भक्ति द्विगुणित हुई। यह निरायास पर्वत पर चढ़ कर श्रमीम भक्ति से बाहुबली स्वामी की पूजा कर सन्तुष्ट हुई।

कन्नड-कवि रत्नतयों में अन्यतम सर्वमान्य महाकवि रन्न ने अपने अजित-पुराण में इस ग्राभ घटना का उद्केख किया है। उल्लिखित हमारी पम्पा देवी ने 'ब्राप्ट-विधार्चना-महा-भिषेक' तथा 'चतुर्भक्ति' की रचना की है। यह बात पूर्वीक पोम्बुस के तौरण बागिन्द्र के उत्तर स्तम्म पर स्थित सन ११४८ के शिलालेख से विदित होती है। यह द्राविड-संघ, नन्दिग्या, अरुङ्गुन्वय के अजित-सेन अथवा वादीमसिंह की शिष्या थीं। श्रीवादीम-सिह प्राचीन श्रादर्श जैन संस्कृत महाकवियों में अन्यतम हैं । इनके 'गद्यचिन्तामणि' 'त्तबचुडामणि' काव्य सुप्रसिद्ध हैं। पूर्वोक इनकी ये कृतियां काव्योचित माधुर्व्यादि गुणों से भ्रोतप्रोत हैं। 'पदलालित्य, मनोहर शब्दस्त नवेश, सरल प्रतिपादनशैली, आभ्रार्थ-कारी कल्पनाचातुर्थ्य, चित्ताकर्षक धर्मीपदेश, धर्मातुकल नीति, पुण्यपाप-संबन्धी स्वासाविक शमाशम फलों का वर्णन' श्रावि अनेक प्राञ्जल विशिष्ट गुणों से वावीमसिंह के प्रत्य उल्लेखनीय हैं। इनके अजितसेन, वादीभसिंह, ओडेयरदेव ये तीन नाम उपलब्ध होते हैं। मेरा खयाल है कि इनमें से ओडियरदेव जन्मनाम, अजितसेन दीनानाम और वादीभ-सिंह पाविडत्योपार्जित उपाधि है। वादीभिसिंह का जन्मस्थान ग्रहात है। परन्त इनका श्रोडेयरदेव नाम, मद्रास प्रान्त के पोलुक ताल्लुक में स्थित समाधिस्थान, द्राविड संघ ये तीनों इनको तामिल प्रान्तीय प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं। इनकी प्राञ्जल-कृतियों का आश्रय लेकर ही तामिल में 'जीवक-चिन्तामिंग' और कन्नड में 'जीवन्धर चरिते' रचे गये हैं। पोम्ब्र्स के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि वे वहां भी कुछ समय रहे। अतः वादीभसिंह शायद कन्नड भी जानते थे।

**<sup>⊛</sup>विशेष परिचय के लिये "दिगम्बर जैन" वर्ष २३ म्रंक १—२ देखें ।** 

<sup>†</sup>भवगावेरुगोल का शिलालेख नं० ४४ (६७) देखें।

विदित होता है कि वादीभसिंह के। आदर्श महापुरुष महाराज जीवन्धर की जीवनी अधिक प्रिय थी। फलतः इनकी दोनों कृतियां तद्भव मैान्तगामी, आचार-शिरोमिण, महाप्रतापी जीवन्धर की जीवनी को चित्रित करती हैं। महाराज जीवन्धर का हेमांगद्क देश वर्तमान मैसूर राज्य के अन्तर्गत था ऐसा कुछ पेतिहासिक विद्वानों का मत है। जीवन्धर श्रीमहाचीर स्वामी के समकालीन थे।

शिवमेगम जिलान्तर्गत पोम्बुध प्राम में स्थित नं० ४० के सन् १०७७ के मानस्तम्भगत शिलालेख से विदित होता है कि विक्रम सानतार ने अजितसेन पण्डितदेव का चरण घोकर भूमि दान किया । कडूर जिलान्तर्गत कोप्प तालुक कोप्प प्राम में वर्तमान नं० ३ सन् (लगभग) १०६० के शिलालेख से बात होता है कि महाराज मारसान्तार के वंशज ने अपने गुरु मुनि वादीमसिंह अजितसेन की स्मृति में वहां के स्मारक को स्थापित किया । इसी प्रकार शिवमाण जिला के तीर्थहिल ताल्लृक के नं० १६२ के सन् ११०३ के शिलालेख से अवगत होता है कि पंचवित्त के सामने अनन्दूर में चत्तल देवी और तिमुवनमल सान्तारदेव ने द्राविड्संव अरुङ्गलान्यय के अजितसेन पण्डितदेव के नाम से एक पापाण-वैत्यालय बनवाया । इन उल्लिखन लेखों से बात होता है कि वादीमसिंह का समय ग्यारहवीं शतान्दी है। सोमदेव सूरिकृत 'यशस्तिलक-चम्पू' के द्वितीय आश्वासगत १२६वं पद्य की व्याल्या में श्रीश्रुतसागर सूरि ने 'वादीमसिंहोऽपि मदीयशिष्यः' सामदेव सूरि के इस पद्य को उद्दश्त कर वादीमसिंह और वादिराज को सर्तार्थ बतलाया है। वादिराज ने सन् १०२५ में अपने पार्थनाथ-काव्य को पूर्ण किया था। अतः इससे भी वादीमसिंह का काल निर्ववाद क्र में गारहवीं शतान्दी ही सिद्ध होती है।

श्रोर एक बात है, वादीभसिंह के प्रन्थों में से अन्यतम "ज्ञतन्यूडामिए" के अन्त में 'राजतां राजराजोऽयं राजराजो महोदयें:। नेजसा वयसा श्रुरः ज्ञतन्यूडामिएर्गुणैः'॥ यह पद्य है। इस पद्मगत 'राजराज' कर श्रयश्य विचारणीय है। मेरा खयाल है कि यह स्लेषात्मक शब्द है। इसमें प्रन्थकर्ता ने जीवन्यर के अतिरिक्त तत्कालीन अन्य किसी राजा का भी उल्लेख किया है। यह राजा चोलवंश का राजराज होना चाहिये। राजराज चोल का समय भी यही ग्याहरचीं शताब्दी है।

इसी अवसर पर मुफे सरस्वती भाग २६, खण्ड २ में प्रकाशित श्रीयुत शम्भुनाथ क्रिपाठो, व्याकरणाचार्य के द्वारा लिखित "महाकवि हरिचन्द्र" शीर्षक छैख को देखने का

<sup>🕸</sup> इस विषय पर एक स्वतन्त्र लेख लिखा जायगा । (लेखक)

<sup>🕆</sup> इन शिलालेखों के लिये "मद्रास व मैसूर प्रान्त के जैनस्मारक" देखें।

सौभाग्य प्राप्त हुआ । उसमें वक स्थान पर व्याकरणाचार्य जी ने हरिचन्द्र ने वादीर्भासंह से कया नहीं ली इस बात को खुलासा करते हुए यों लिखा है—"राजकेशरी वर्मा—उपाधि-धारी राजकुलोत्तंग के राज्यकाल में सेकिलर (तामिल कवि) ने "पिरियपुराणम्" प्रन्थ बनाया है। उसमें "तिरुत्तकदेवर" कविकृत "जीवकविन्तामणि" का कुछ जिक इन्ना है। तिरुत्तकदेवर ने अपने "जोवक-चिन्तामणि" में लिखा है कि "वादीम" के द्वारा प्रारंभ किये हुए इस प्रन्य के शेव भाग को हमने पूरा किया। इस नरेश का समय न्यारहवीं ईसवी शतान्दी का उत्तरार्द्ध निश्चित है। अतः वादीभ का यही समय है।" व्याकरणाचार्य के इस समुद्रपृत प्रमाण से भी मैरा उहिष्कित वादीभसिंह के समय-संबन्धी कथन श्रौर पृष्ट पड जाता है। परन्त एक बात यहां पर विचारणोय है। वह यह है कि वादीभिसंह के जीवन्धर-जीवनी-विषयक दोनों प्रन्थ संस्कृत में हैं और पूर्ण हैं। तिरुत्तकदेवर का "जीवक-चिन्तामणि" तामिल में है। ऐसी दशा में तिश्तक देवर कैसे लिख सकते हैं कि 'वाडीभ के द्वारा प्रारंभ किये इब इस प्रन्थ के शेव भाग को हमने पुरा किया'। अगर तिरुत्तकदेवर का यह कथन सत्य है तो मानना पडेगा कि "जीवकचिन्तामणि" को वादीभ सिंह ने ही प्रारंभ किया था; पीछे इसी के शेष भाग को तिरुक्तकदेवर ने पूरा किया। इससे वादीभसिंह का जन्म स्थान भी एक प्रकार से निश्चित हो जाता है जो कि ऊपर श्रनुमान से सिद्ध किया गया था।

अब पाठकों को भलीभांति विदित हो गया होगा कि श्रीवादीभसिंह का समय ग्यारहवीं शताब्दी है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिये उल्लिखित प्रमाणों का उल्लेख कर इस लेख के कलेवर को बढ़ाना पड़ा। क्योंकि वादीभसिंह के कालनिर्णय के विना पम्पादेवी के कालनिर्णय का कोई अन्य साधन नहीं दीखता। जब वादीभसिंह का समय ग्यारहवीं शताब्दी सिद्ध होता है तब इनकी शिष्या पम्पादेवी का समय भी लगभग यही है पेसा मानना ही पड़ेगा।



### बिजोलिया के शिलालेख

(ले॰ - श्रीयुत मुनि हिमांग्रुविजब, न्यायकाव्यतीर्थ)

#### · 文·图·英·图·文·2

#### प्राक्कथन

का एक स्थान है। वहाँ पर पत्थर में अनेक लेख खुदे हुए हैं। उनकी किसी महाशय ने कॉपी की थी। उस कार्षी पर से श्रीयुत पं० ग्रमर शर्मा जी ने उसकी नकल की। श्रीर उसे श्रीयुत सत्यनारायणजी पंड्या शिवपुरी लाए थे। उपयुक्त समम्म कर मैंने शर्मा जी की लिखित काँपी से प्रस्तुत काँपी लिखी है। अतः मैं दोनों को साधुवाद देता है।

दूसरी कॉपीकार ने लिखा है:—इस समय 'पार्श्वनाथ' नामक जैनमंदिर में हनुमान, शिवजी और गणपति की मूर्त्ति स्थापित कर वैदिकों ने उसपर आधिपत्य जमाया है। मुकदमा चल रहा है। पहले यहाँ पर 'महाशाश' नामक मंत्री जैनधर्मानुयायी थे। उक्त प्रदेश में जैनियों का प्रचार और उदय बहुत बड़ा था। इतिहासकों के लिए भी यह एक काम की चीज है।

उक्त शिलालेख का बहुत कुछ भाग मूल काँपीकार के पढ़ने में साफ नहीं आया होगा हसितिय उन्होंने छोड़ दिया। दूसरी नकल करनेवाले शर्मा जो को प्रथम काँपीकार के जितने असर साफ समम में नहीं आय उतने उन्होंने भी छोड़ दिये। और शर्माजी की काँपी से मैंने यह काँपी की है। मुफ्ते जो पाठ संदिग्ध लगा वहाँ मैने (?) पेसा चिह्न किया है। जो पाठ पढ़ने में साफ नहीं आया उसको मैंने भी कि चिह्न कर छोड़ दिया है। और बाकी शुद्ध या अशुद्ध जैसा पाठ उक्त दूसरी काँपी में था वह मेने यहाँ उतारा है। लेख का सम्बन्ध इतिहास के साथ होने से मूलस्थान में खुदे हुए शिलालेख से प्रस्तृत लेख शुद्ध किया जाय तो बहुत लाभ हो सकता है।

यहाँ दे। शिलालेखों की कॉपी है। दूसरा प्रमास में बड़ा है और पुरातत्त्वक्षों के लिए भी काम का है। उसमें कई भारतीय राजा, मंत्री, श्रेष्टी धौर उनके कुलों का वर्णन है। अनेक जैनमुनि और उनके संप्रदायों का उल्लेख है। जैनों के लिये—दिगम्बरों के लिये यह विशेष उपयुक्त है।

### भास्कर



दश दी के स्रतिरिक्त और भी छेस सर्मा जी की कांची में थे। 'रेवसी बदी का रिक्राकेस' इन दो से भी बड़ा था। उसमें 'उत्तमिगिर' का वर्षन है जो कि उत्तम कास्य-बद्ध है। उक्त कास्य का नाम 'उत्तरपुराण' लिखा है। उसके पाँचो सर्ग उस शिक्सकेस (रेवसी नदी के शिलाकेस) में खुदे हुए हैं। उसमें 'दिखा कण सुरेशे स्थितवित भवति स्मेरवक्तारिवन्दे ...." (उत्तरपुराग्रा सर्ग १—५) पद्य है। यह पद्य वादिदेवस्रित के स्थाहावरताकर का है। आईतमतप्रभाकर पूना से प्रकाशित स्था० रक्षाकर के प्रथम भाग के पृष्ठ २ में यह चतुर्थ पद्य है। इससे बात होता है कि उक्त कास्य की रखना वादिदेव सूरि के काल में या उसके पश्चात् हुई है। वादिदेव सूरि का सत्ताकाल विक्रम सं० १९५३ से १२२४ तक है। उक्त तीसरे शिलालेख के अन्त में वि० सं० १२३ई फाल्युन विद १० कि खा है। इसके प्रारम्भ का भाग इस प्रकार है:—

"ओम् नमः सर्वज्ञाय—अज्ञानितिमिरान्धानां तैलोकसर्वजन्त्नाम्। नेत्रमुण्योक्तितं येन तं वन्दे ऋषभं प्रभुम्॥"

इसके प्रत्येक सर्ग के अन्त में "श्रीसिद्धिसूर्रिवर्राचते उत्तमशिखरपुराग्रे (प्रथमः सर्गः द्वितीयः सर्गः इत्यावि )

इस पंचसर्गात्मक खुदे हुए काव्य के कुळ २६४ पद्य हैं। इसमें पार्श्वनाथ-कमठ का प्रसंग थ्रोर भ० महावीर-गौतम का मनोझ वर्णन है। इतिहासओं के लिये विशेष महस्व का नहीं होने से हमने इसकी नकल नहीं की है।

में आशा करता हूँ कि 'बिजोलिया' के सभी शिलालेखों के विषय में पुरातत्वक विशेष शोध करेंगे।

### शिलालेख स्तम्भ नं० २

ॐ अर्हद्भचो नमः। स्वायंभुवं चिदानन्दं स्वभावे शास्त्रतोदयम्। धामध्यस्ततमस्तमम्ममेयं मिहम स्तुमः॥१॥ ध्रव्योपेतमपि व्ययोदययुतं स्वात्मक्षमः ......; छोकव्यापि परं यदेकमपि चानेकं च सुक्ष्मं महत्। श्रीचन्द्रामृतपूरपूर्णमपि यच्छून्यं स्वसंवेदनम्। श्रानाद् गम्यमगम्यमप्यभिमतप्राप्त्यं स्तुवे ब्रह्मतात् ॥२॥ त्यमकसोमोवृत... .....तछेऽस्मिन् धनानमूर्तिः किमु विश्वस्पः। स्रष्टा विशिष्टार्थविभेदद्ताः स पार्श्वनायस्तनुकां श्रियं वः॥३॥ श्रीपार्श्वनाथ क्रियतां श्रियं वो जगत्रयीनन्दितपादपद्यः॥ विक्रोकिता येन पदार्थसार्थः निजेन सन्नानविलोचनेन ॥४॥ सद्वृत्ताः स्रष्टु यत्र लोकमिता मुक्ता मसन्ति श्रियोः रक्तानामपि मद्रये सुकृतिनो यं सर्वदोपासते। सद्यमीमृतपूरपुष्रसुमनस्स्यक्षाद्व-चन्द्रोद्याः काँन्ती सोक्सनातनो विजयते श्रीमृलसंघोवधिः॥४॥ श्रीगौतमस्यादिमधीक्षकी

श्रीकृत्वकुम्दो हि मुनिर्बभृष । पट्टे व्यनेकेशु (षु) गतेषु तस्माच्छीधर्मयन्द्रो गणिषु प्रसिद्धः ॥६॥ भवोद्भवपरिश्रमप्रशमकेलिकौतुहलो । सुधारससमः सदा जपति यद्वचः प्रक्रमः स मै मुनिमतिष्ठिका × × × × × ×

विशुद्धा श्रीहेमर्कार्त्तेर्यतिनः सुसिद्ध ॥ आस्तां च तावज्ञगतीतलेऽस्मिन् यावत् स्यवो(?) . चन्द्रदिवाकरो च ॥१४॥ सं० ४१८० वर्षे फोल्गुन शुद् ८ चन्द्र ।

### शिला लेख नं० १ बावडी के उत्तर।

चिद्वृषं सहजोदितं निरवधि ज्ञानैकिनिष्ठार्षितम् निस्योग्मोछितमुलुसत्वरकलं स्यातकारबिस्कारितं । सयुक्तं परमाद्भुतं शिवसुखानंदास्यदं शाश्वतम् नोमि स्तौमि जपामि यामि
श्ररणं तज्ज्ये।तिरात्मस्थितम् ॥१॥ नास्तं गतः कुष्रहम्तंत्रहो वा नो तीव्रतेजाः वः ।

""""नैव सुदुष्टदेहो पूर्वा रिवस्तात्समुदो वृ वः ॥२॥ भवेच्छ्रोशान्तिः सा
सुत्तविभवमंगी भवभृत्तां, विभो यया भाति स्कुरितनखरोचि करयुगम् । विनम्राणामेषामिखिलकृतिनां मंगलमर्यो, स्थिरीकर्तृं ललक्ष्मीमुपर्श्वतरंगाव्रजमिव ॥३॥ नासाश्वासेन येन
प्रवलवलभृतो पृरितः पांचजन्यः। "" खरद्रमोलत "पद्माप्रे द्शैः॥

हत्ताकृष्टेन शाङ्गंधनुरतुलवलं कृतसमारोप्य विष्णोरंगुल्यां दोलितोऽयं हलभृदि विनतं
तस्य नेमैस्तने।मि ॥४॥ प्रांग्रुपाकारकान्तात्रिद्शपरिवृद्वस्यृहवद्यावकाशा । वावाला केतुकोटिकस्ययुमणिमसी किंकिणोभिः समन्तात्॥ यस्य व्याख्यानभूमिमहह किमिद-

मित्याकुलाः कोतुकेन । प्रेजन्ते प्राणभाजः स खलु विजयतां तीर्धकृत्पार्श्वनाथः ॥४॥ वर्द्धतां वर्ष्क्रमानस्य वर्ष्क्षमानमहादयः वर्ष्क्षतां वर्ष्क्षमानस्य वर्ष्क्षमानमहादयः ॥६॥ शारदाम् सारदाम् स्तौमि सारदानविशारदाम्। भारतीं भारतीं भक्तभुक्तिमुक्तिविशारदाम्॥॥ निःप्रत्यृहम्पास्महे जिनपतीन्तन्त्रानपि स्वामिनः। श्रीनाभेयपुरःसरान्परकृपापीयुषपायी-निधीन् ॥ यज्ज्योतिः परभागभाजनतया मुकात्मतामाश्रिताः। श्रीमन्मुक्तिनितम्बनी-स्तनतटे हारश्रियं विभृति ॥५॥ भन्यानां हृदयाभिरामवसतिः सद्धर्मतः संस्थितिः। कर्मोन्मूलनसंगतिः शुभततिनिर्वाधवाधोदुधृतिः॥ जा (जी) वानामुपकारकारणरितः श्रेयः श्रियां संस्तिर्देयान्मे भवसंभृतिः शिवमतिर्ज्ञेने चतुर्वेशितिः॥६॥ श्रीसाहमान-क्तिमीराजवंशपौर्वोष्ययोवीपि जडावतदः। विस्तोतवानमृपरंभ्रयुक्तो ने। निःफलः सार-युता नता ना ॥१०॥ । छावण्यनिर्मछमहाज्यिहतांगपष्टिच्छीचछच्छ्विपरिधानचाछी ॥ …… ·····गपर्वतपयोधरभारभुया साकंमराजनि जनीय तताऽपि विष्णोः ॥११॥ विषः श्रीवत्सगोडोऽभवहिच्छमप्रे पुरा। सामन्तोऽनन्तसामन्तपूर्णे तहनुप्रततः ॥१२॥ तस्मात्तक्क्रीजयराजवित्रहनुषौ श्रीचन्द्रगोपेन्द्रको । तस्मादुदुर्लभगुवकोशशिनुषौ गुवाक सञ्चन्दनो ॥ श्रीमद्रप्पयराजविन्ध्यनृपतिः श्रीसिहराङ्विग्रहो । श्रीमद्द्ंलभगुन्दवाक्पतिनृपाः श्रीवीर्यरामोऽनुजः ॥१३॥ श्रीचन्द्रोऽवनिपंति राण्कघरः श्रोसिह्येदुसलस्तम्राताथ ततोऽपि वोसलनुषः श्रीराजदेवोप्रियः॥ पृथ्वीराजनुषोध्य तत्तनुभवो रासल्यदेवी विभुः॥ तत्पुत्रो जयदेव इत्यविनयः सौमल्लदेवीपतिः ॥१४॥ हत्वा गमि चलाधिपयशो राजाविवीर-क्र रकृतान्तवक्रकुहरे श्रीमार्गदुर्दान्वितम् ॥ श्रीमत्सोल्लणदंडनायकवरः संप्राम ... ... जीव विनयंदितः करभके ये नष्ट मात् ॥१४॥ प्रायोराजास्य-स्रमुधतहृदयहरिः सत्ववासिष्टसीमो गांभीयोदार्यवर्यः समभवद्रपराहुव्धमध्यो नदीरसः। तिश्वतं जन्तजाद्यस्थितिरधतमहापंकहेतुर्न मध्यो, न श्रीभूको नदीपाकररचितरितर्न .....सेव्यः ॥१६॥ यद्राज्यं कुशवारणं प्रति कृतं राजांकुलेन स्वयं येनान्नैवनिवत-मेतत्पुनर्मन्यामहे तां प्रति । तिश्चां प्रतिभासते सुकातेनां निर्वाण नारायणन्यकाराचरणेन भंगकरणं श्रीदेवराजं प्रति ॥१७॥ कुवलय विकाशकत्तां विष्रहराजो......विशं तत्तनयस्ति चत्रं यत्र जड़ दी ग्रस्क लंकः ॥१८॥ भावानस्वं चक भादानपतेः परस्य भादानः। यस्य द्धत्करवादः करालः करतालः \cdots 🕬 १६॥ । इतान्तपथसज्जोऽभृत्सज्जनोऽसज्जनो भुवः। वैकुन्तं कुन्तपालो गामतो वैकुन्तपालकः ॥२०॥ जावालिपुरं ज्वालापुरं कृता पश्चिका पिपह्ली। दानद्वल तुभ्यं रोषानड्वलं येन शोर्थेश ॥२१॥ प्रतोल्यां चयढभ्यां च येन विश्रामितं यशः। दिल्लिकाप्रहणं शान्तमालिका लाभलं।भतः॥२२॥ तज्ज्येष्टभानृपुत्रोऽभृतपृथ्वीराजः पृथुपमः। तस्मवृजितहेमांगो हेमवृत्तोऽभवस्ततः॥२३॥ श्रीविधर्मायतेनापि पार्म्सनाथ-

स्वयंभुवे। दत्तं माराक्तरीप्रामं मुक्तिभुक्त्योध्य हेतुवा ॥२४॥ स्वर्णादिदाननिवहैर्द्शिन-नगरदानपरैश्च विप्राः। येनाचिताश्चतुरभूपतिवस्तुपालचाकस्य वाहमनसिद्धिकरीगृहीतः॥२४॥ सौमेश्वरङ्ख्यराज्यस्ततः सौमेश्वरो नृपः। सौमेश्वर-नुतो यस्माद्यतः सोमेश्वरो भवेत् ॥२६॥ प्रतापलंकेश्वरहत्यभिख्यां यः प्राप्तवान्शे**ढप्रभुः** यस्माभिमुख्यैर्वरवेरमुख्याः केचिन्मृताः केचिद्भिद्रुताध्य ॥२७॥ श्रीपार्श्वनाथाय रेवातीरे स्वयंभुवे। शासने रेवणाप्रामं वतं स्वर्गाभिकांत्तया॥२८॥ अं अकाराय कवं शानुक्रमः .... तीर्थे श्रीनेमिनाथस्य राज्ये नारोयगास्य व । श्रम्भोधि-मधनादेव बिलिमिर्वलकालिभिः ॥२६॥ निर्गतः प्रवरो वंशो देववृन्दैः समाश्रितः । श्रीमाल-पत्तने स्थाने स्थापितः शतमःयुना ॥३०॥ श्रीमालशैलप्रवराषच्छः परोत्तरः सत्वगुरुः सुकृतः। प्राग्वाटबंशोऽस्ति बभूव तस्मिन्सुकोपमा वैश्रवणामिधानः॥३१॥ तदा मनाहरे न्नेत कारितम् जिनमंदिरम्। " " काग्वायस (कान्त्वायश) तत्वमेकत स्थिरतां गतम् ॥३२॥ यो चोकश्चन्द्रशुचिप्रमाणि थांप्रोरकादौ जिनमंदिराणि। कीर्त्तिद्रमारामः समृद्धिहेतौ विभान्ति कंदा इव यान्यमेदाः॥३३॥ कल्लोलमांसलितकीर्त्तिषुधासमुद्रः। सदुबुद्धि बंधु खधूद्धरणे "॥ पारोपकार्यकरणे प्रगुणान्तराक्षा । श्रीबन्धुतमस्य तनय'''' पदेऽभूत् ॥३४॥ श्चुसंकरस्तस्य सुतोऽज्ञनिष्ट शिष्यैर्महिन्दैः परिकीर्त्यकीर्त्तिः। श्रीजासटो स्तवदेकजन्मा यदंगजन्मा खलु पुण्यराशिः ॥३४॥ \*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* । ॥३६॥ चत्वारस्रतुराचाराः पुताः पात्रं शुभित्रयः। श्रमुष्यामुष्यधर्माणो वभूवूर्भार्ययोर्द्धयोः॥३०॥ वकस्यां द्वावजायेतां श्रोमदाम्मटपद्मरो । अपरस्यां "" छत्तनरदेसलौ ॥३५॥ प्राकारंनखेरबीरवेश्मकारगापाटवम् । प्रकटितं खायवित्तेन वानुनेय महीतलम् ॥३६॥ पुत्रौ पवित्रौ गुग्रस्त्रपात्रौ, विशुद्धमात्रौ समशीलसूत्रौ। बभूवतुर्लक्ष्मटकस्य नेत्रौ मुनीन्द्ररामेन्द्रभिधौ प्रसन्नौ ॥४०॥ षड्वंडागमषद्धसौह्दभराः षङ्गीव रत्तेश्वराः षड्मेदे-न्द्रियदस्यजाः परिकराः षड्कर्मक्लता दश्॥ षड्वंड/वनिकीर्क्तिपालनपराः षाङ्गण्य-विन्ताकराः। षट्डष्थम्बुजमास्कराः समभवन् षड्देशलस्यां गजाः ॥४१॥ नायकः प्रथमकः श्रीमांसलो कामजिद्दे वस्पर्श इतोऽपि सीयकवरः श्रीसाहको नामतः॥ यतेसंक्रमतो जिनकमयुगाम्भाजोकभूयोपमाः। मान्या राजशतीर्वदान्यमतयो राजंति जम्बृत्सवः ॥४२॥ इर्म्य श्रीवर्द्ध मानस्याजयमेरोधिभू वर्गम् । कारितं यैर्महाभोगे विमान मिष नाकिनाम् ॥४२॥ तेषामन्तःश्रियः पात्रं सायकश्रेष्टिभूषणम् । मैगडगाकरमहादुर्ग भूषयामास मूर्तिना ॥४४॥ यो म्यायांवरसेचनैकजलदः कीर्तेनिधानं परं । सौजन्याम्बुजन नीविकासनर्रावः पापाद्रिभेदे पविः॥ काठग्यामृतवारिधेर्विलसने राकाशशांकापमो नित्यं साधुजनोपकारकरण्यापारबद्धावरः ॥४४॥ येनाकारि जितारिनेमिमुवनं देवाद्वि

श्रंगोद्धरं । चंचत्कांचनचारुदंडकलग्रेग्रोप्रभाभासुरम् ॥ खेलत्सेचरक्षन्द्ररोधसम्बर्ध भंज...जोर्वीजनैर्ध तेरवापदशैलभ्टंगजिनभृरषोहामसन्पश्चियः ॥४६॥ **श्रीसीयकस्य भार्ये** स्तो नामश्रीमाम राभिधे आद्यायास्तु तयः पुत्रा द्वितीयायाः स्ततद्वयम् ॥४०॥ पंजाचार-परायणात्ममतयः पंचांगमंत्रोज्ज्वलाः पंचन्नानविचारणासुचतुराः पंचेन्द्रियार्थोक्षयाः ॥ श्रीमत्पंचगुदः प्रणामननसः पंचागुगुद्धवृत्ताः पंचैतेतन्याप्रहं .....रया श्रीसोयक आदाः श्रीनागदेवोऽमुह्लोलाकश्चोज्ज्वलस्तथा । महीघरो देवजरो द्वावेतावन्यमातृजो ॥४६॥ उज्ज्वलस्यांगजन्मानी श्रीमदुदुर्छभछद्दमणी भभतां भवनो-द्वासियशोद्दर्लभलक्षमणोः ॥४०॥ गांभीर्यं जल्हाधेः स्थिरत्वमचलाक्षेत्रस्वितां भास्वतः सौम्यं चन्द्रमसः शुचित्वम् स्रोतस्विनीतः परम् । प्रत्येकं परिगृह्य विश्वविविता यो वेधसा सावरं, मन्ये वीजकृते कृतः सकृतिना सल्लोलकश्रेष्टिनः ॥४१॥ श्रथागमन्मन्दिरमेष कीर्लैः श्री-विन्ध्यवर्ह्षी धनधान्यवर्ह्ही । तत्रातु .... ..तलस्पुराः कविन्नरेशं पुरतः स्थितं सः ॥४२॥ उवाच कस्त्वं किमिहाभ्युपेतः कुतः सतं प्राह कर्गाभ्यरोऽहम्। पातालमूलात्तव दर्शनाव श्रीपार्श्वनाथः स्वयमेष्यतीह ॥४३॥ प्रातस्तेजः समृत्याय न कंचन विवेचितम् स्वप्नस्यान्तर्मनो भावा यतो वातादिभूषितः ॥५४॥ होलार्कस्य प्रियास्तिस्रो बभूवर्मनसः प्रियाः हिस्स कमला श्रीश्च लक्ष्मीर्लक्ष्मी सनामयः ॥४४॥ ततः सभकां ललितां बभाषे गरवा प्रियां तस्य निशि प्रस्ताम श्राप्य भद्रे धरहोहमेहि श्री.......वर्शयामि ॥४६॥ तया सःचेक्ति..... यत्वमिवशत् भौतत् श्रोपार्श्वनाथाय समुद्धति स प्रासादमध्यं च करिष्यतीह ॥४७॥ गत्वा पुनर्लोलिकमैवमूवे भो भक्तसुकानुमतासिरका। देवे धने धर्मविधौ जिनेशो श्रीरेवतीतीर-मिहाएपार्श्वः ॥४८॥ समुद्धरेनं कुठ धर्मकार्य त्वं कारय श्रीजिनचैत्यगेहं। येनाप्स्पिस भीकुलकोत्तिपुत्रयौद्यीससंतानसुखादिवद्धि ॥४१॥ तदेतन्भीमाख्यं वनमिह जिनपतेस्तदा ते प्रावाणाः शठकमठमुकागगनतः । सुघारमि .....द्रचयतः कुण्डसरितः त इजैतत्स्यानं ......रगमं पापपरमम् ॥६०॥ अक्रास्त्युत्तममुत्तमाद्रिशिखरं सार्धुपूर्म-चे। कितं, तीर्थं श्रीवरतापिकावपरमम् देवोतिमुकाभिधः सत्यक्षात घटेश्वरः सर्वतो देवः कमारेश्वरः, सौभाग्येश्वरदक्षियोश्वरसुरो मार्कग्रडरिस्येश्वरौ ॥६१॥ सत्याम्बरेश्वरौकेशे व्रह्ममहा स्वरादीप । ..............॥६२॥ ......॥६२॥ कर्तिनाथं च व......स्त्रामिनः। संगमेशः कुटीशश्च मुखेम्बरवटेश्वरौ ॥६४॥ नित्य-प्रमादितादेवी सिद्धे श्वरगयायुसः। गंगा भेदं च सामीशं गणनाथ निपुरान्तकः ॥६४॥ संस्था त्रिकोटिलिङ्गानां यत्रास्ति कुटिला नदी। स्वर्णंज्योतभ्वरे। देवः समं कपिलधारया ॥६६॥ **इश्वाबतारिक्रयाम् । इत्या पार्खिजिनेश्वरोऽत्र इपया सौधायवासः पतिः। सक्तेर्यः** 

किथिकश्चियक्किभुवर्न प्राणी प्रबोधप्रभुः ॥६१॥ इत्याकवर्य वचो विशुद्धमनसा तस्योरग-स्वामिनः। संप्रातः प्रतिबुद्धचपार्श्वमितः ज्ञोणीं विदार्थ ज्ञणात्। तावस्रत्न विभुं ददशी सहसा निःप्राकृताकारियाम् । कुण्डाभ्यर्णतपश्च ध्यानं द्यतं स्वायंभुवः श्रीश्रितम् ॥७०॥ नासीदात्र जिनेन्द्रपादनमनं नो धर्मकर्मार्जनं न स्नानं न विकेपनं न च तपो ध्यानं न दानार्ध-.....शु तत्कुण्डमध्याद्य निर्जगाम श्रीसीय कस्यागमनेन पदुभ्याम् ાાક્શા यदावतारमाकार्षीद्त्र पार्श्वजिनेश्वरः। तन्ननागहृदे यत्तं गिरिस्तंवः प्रयातसः॥७३॥ यत्तोऽपि द्त्तवान् स्वप्नं लक्ष्मगावसर्वारिगाः। तन्नाहमपि प्राप्स्यामि।यत्र पार्श्वविभुर्मम् ॥७॥। रेखतीतीरकुण्डेन या नारी स्नानमाचरेत्। सा पुत्रभर्तः सौभाग्यं लक्ष्मीं च लभते स्थिराम् ॥७४॥ ब्राह्मणः चित्रयो वापि वैश्यो वा श्रुद्रजोऽपि वा । ..... स्नानकर्त्ता स प्राप्नोत्युत्तमां गतिम् ॥७६॥ धनं धान्यं धरा · धौरेयतांधियम् । धराधिपनि सन्मानं लक्ष्मीं प्राप्तोति पुष्कलाम् ॥७७॥ तीर्थाश्चर्यमिदम् जनेन विदितं यदु गीयतं सांप्रतं । कुछ्पेतपिशाच-कुज्यररुजाहीनांगगं डापहम् । सन्यासं च चकार निर्भतभयम् प्रृकश्यगालोद्दयं । काकीनाकभवा-पदेव कलया कि कि न संपद्यते॥७८॥ १त्लाघ्यं जन्म कृतं धनं च सफलं नो तीर्थ सिद्धि मितः सद्धर्मापि च दर्शित तनुरुहः स्वप्नोर्पितसत्यतां। ... रदृष्टिदृषितमनाः संदृष्टि-मार्गे इतो, जैन...... .. जिलेलकश्रेष्टिनः ॥७६॥ कि मेरोः श्रंगमेतत्किमुत हिम-गिरेः क्रूटकोटिः प्रकाराडं किवा कैलासकूटं किमुत सुरपतेः स्वर्विमानं स्वविमानं। इत्थं यत्तवर्यतेस्म प्रतिविनममरैर्मर्त्यराजोत्करैर्वा । मध्ये श्रीछोलकस्य त्रिभुवनभरणादु क्छितं कीर्तिपुंजं ॥८०॥ पवनोद्धपूतपताका पाणिको भव्यमुख्यान्वटुवरहर्निनादा दाहयत्येश जैनकलि कलुव मधोच्चैर्द्रमुत्साहयेद्धाः ब्रिसुवनविमु-भाष्ट्रत्यती काश्चित्स्वानकमाधरंति दघते काश्चित्र गीतोत्सवं काश्चित् विम्नति ताळवंशळलितं कुर्वन्ति नृत्यं बका । काश्चिद्वाचम्याह्रयन्ति निभृतं वीग्णास्वरं काश्चन यद्गोश्चेष्वजिक्षेणी युवतयः केषां मुद्दे नाभवन् ॥ १२॥ यः सद्वृत्तयुतः मुद्दे।पि कलितस्त्रासादिदोषोज्जित-श्चिन्तास्यातपदार्थदानचतुरश्चिन्तामगोः सोदरः सोऽभूच्छोजिनचन्द्रसूरिसुपुरस्त्युस्पाद-पंकेरुहे। यो भ्रव्यापतपोऽथ लोलकवरस्तीर्थं चकारैष सः ॥=३॥ रेवत्याः सरितस्तटे तस्वराः यत व्हयन्ते भृशं शाखा बाहुलतोश्करैनंखरान्युंस्काकिलानां रुतैः। मृत्युष्योश्चयपत्र-सत्फलचयैरानिर्मलैः भो भोभ्यर्चयत् अभिषेकयत् वा श्रीपार्श्वनाथजिनम् ॥२४॥ योषत्युष्करतीर्थसैकतकुलं यावच गंगाजलं यावचारकचन्द्रभास्करकराः यावच दिक्कुंजराः । यावच्छीजिनचंद्रशासनमिदं यावम्महेन्द्रं पदं तावत्तीर्थयुतं प्रशास्मसहितं जैनं

स्थिरं मंदिरम् ॥=४॥ पूर्वतो रेवतीसिन्यु...................... पितुरं तथा। वृक्षिणस्यां मठस्थानमुदीन्थां कुण्डमुत्तमम् ॥<६॥ दक्षिणोत्तरतो वाटी नानावृद्धीरलंकृतम्। कारितं छे। छिकेनैतत्सप्तायतनसंयुतम् ॥५७॥ श्रीमन्मारिसंह ऽभृदुगुण्भद्रो महामुनिः। कृता प्रशस्तिरेवा कवीनां कण्ठभूवणम् ॥<sup>८८</sup>॥ नैगमान्वयकायस्यज्ञितिपस्य व सूनुना । लिखितं केसवेनेदं मुक्ताफलिमेबोज्वलम् ॥ ११॥ हरसिंहसुत्रधारस्य तत्वुतो पाल्हणो भवितदं गजेनाहडंनापि निर्मापि जिनमंदिरम् ॥६०॥ नालिमः पुत्रगोविन्द पाल्हणसूत देव्हणः। उत्कीर्ण प्रशस्ति ......कीर्तिस्तम्मम् प्रतिष्ठितम् ॥६१॥ प्रसिद्धिमगमद्दे वः कलिविक्रमभास्वतः। षड्विंशद्वादशशते फाल्गुने कृष्णपत्तके ॥६२॥ तृतीयायां तियौ वारे गुरोस्तारे च हरनके धृतिनामनि योगे च करणे तैतिले राथा॥६३॥ संवत् १२२६ फाल्ग्न वदी ३ तोज कां......खणात्राम... गुरितप्त रा॰ दादग महं द (?) णसिंहहाभ्यां चेत्रडोहसी (१) १। डुगराग्रामवास्तव्य मे।डसोनिगवासदेवाभ्यां....... तडोहसिका (१)।१। भोतरीप्रतिगर्यो.....रायतात्रामीय मत्र...... बड़ीयोयसीम्पां बडोवोप्रामवास्तव्य पारिप्रही श्राल्हणेन दत्त दत्तचेवडोहासिका (१) लधुनी...... सी प्रामसंगुहितपुत्रराठप्रारहम**हत्त्व**म-चेत्रडोहिलका (१) माववायां वत्तचेवडोहिलका (१)॥

> बहुभिर्वसुधा भुक्ता राजभिर्भरतादिभिः। यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्॥१॥

नोट—बिजोलिया के इन दोनों शिलालेखों में पद पद पर भद्दी गलतियाँ मिलती हैं। मौलिकता ' नष्ट होने के खवाल से ही वे नहीं सुधारी गर्यी। — के॰ बी॰ शास्त्री



### संस्कृत में दूतकाव्य साहित्य का निकास श्रीर विकास

(ले०-श्रीयुत चिन्ताहरण चन्नवर्ती, एम.ए., काव्यतीर्थ)

- - とこれのところで

सिहस्त साहित्व में 'दूतकान्यों' अथवा संदेशरूप पर्यों को मुख्य स्थान प्राप्त है। मंस्कृत साहित्व में को गीत-पद्य (Lyric Poetry) का एक अभाव सा है उसकी पूर्ति इन क्रूबान्यों एवं पश्चकों, अष्टकों, दशको और शतकों से हो जाती है। किन्तु इन सब में दूतकाक्ष्य ही किरोप मूख्यमंत्री रचनायें हैं। इनमें किवता भी उच्च आदर्श को लिये हुये हैं और वह शिमयों के विरह-व्यथा-वर्षान में सरसता को प्रकट करती है। साथ ही उनका महत्त्व प्राचीन अथवा मध्यकालीन आरत के किसी भाग के भौगोलिक वर्षान परिपूर्ण होने के कारण और भी बहा हुआ है। अतः इन पद्यों के निकास और विकास सम्बन्ध में विचार करना असंगत न होगा।

अनेक विद्वानों ने अपने ज्ञान में आये हुए 'तूतकाव्यों' की सूचियां प्रकट की हैं। हिज हाईनेस महाराज रविवर्म ने मालाबार में विकसित छह दूत कान्यों का उल्लेख किया है'। उधर ऑफ टे सा॰ इनसे भिन्न अन्य दश कान्य बतलाते हैं'। मनमोहन चक्रवर्ती इत दोनों को मिला कर अपनी लिस्ट में सोलह तृतकाव्यों की गणना करते हैं। किन्तु मैंने अविकल परिश्रम के फलरूप ऐसे पचास कान्यों का पता, लगा लिया है; किनका विवेचन मैं यहां करूंगा। तो भी इनके अतिरिक्त कुछ और तृतकाव्यों है, जिनका पता अभीतक नहीं लगा पाया है।

### उपलब्ध दूतकाव्यों का विवेचन ।

दूतकाष्ट्र साहित्य के संभव निकास और विकास के प्रश्न पर विचार करने के पहले इस साहित्य का सामान्य अवलोकन कर लेना उचित है। यहां हम उनका उच्लेख अकारादि कम से करेंगे। समयापेखा उच्लेख करना इस समय अशक्य है; क्योंकि सबही कान्यों का रचनाकाल उपलब्ध नहीं है। इंद भी विशेषत: 'मन्द्रकान्ता' व्यवहत हुआ है।

(१) इन्दुद्तम् मिन की रचना लोक प्रकाश, कश्य सुबोधिका और हैमलघुप्रक्रिया (वि० सं० १७१०) के कर्ता विनवविजयगणि द्वारा हुई है। इस में कुल १३१ श्लोक हैं; जिन में यह जैनकवि बोधापुर (बोधपुर) से चन्द्रमा को अपना दृत बनाकर सूरत में अवस्थित अपने गुरु के पास अपने समुचित चारिसपालन का संदेशा देकर भेजता है। जोधपुर से सूरत तक बीच में आवे हुये जैन मंदिरों और तीथों का वर्णन भी इस में खुब आवा है।

१। अर्नेल रायल एशियाटिक सेासाइटी, १८८४, पृ० ४०१... २। Z.D. M G. vol. 54, p. 616.

३। जर्नेत बंगाल एशियाटिक सेासाइटी, १६०४, १० ४२। ४। कान्यमाला गुच्छ १४ १० ४०-६०।

१। वेशवेलकर—Systems of Sanskrit Grammar, p. 79.

- (२) उद्धवदूतम्'—माधव शर्मा की रचना है। १४१ श्लोक हैं। इसमें छुण्ण की ओर से गबे हुये दूत उद्धव का वर्णन है कि कैसे उनने गोपिकों को कृष्णाजी का संदेशा देकर शान्त किया था, जो हिन्दुओं के भागवतपुराण (१०।४७) के अनुसार है।
- (३) उद्भवसन्देश रूपगोस्वामिन् की कृति बतलाया जाता है। इसमें भी १३८ श्लोकों में उद्भव की द्वारा कृष्ण जी का मंदेश मथुरा पहुंचाने का वर्णन है। कवि का अन्य प्रंथ इंसद्तम् भी है।
- (४) कीरदूतम् <sup>3</sup> के कर्ता रामगोपाल को महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी नवद्वीप (बंगाल) के राजा छुष्णचन्द्र के दरबार का कवि अनुमान करते हैं। <sup>8</sup> इसमें मधुरा की गोपियों ने एक तोते को दृत बना कर छुष्ण जी के पास अपना संदेश लेकर भेजा है। 30४ काव्य है।
- (१) को किल-संदेश उत्तर अर्काट के निवासी रंगनाथ के पुत्र उदराष्ट्र किन की रचना है जो पन्द्रहवीं शताब्दि के प्रारम्भ में हुये हैं। कहा जाता है कि सृद्ध से उत्तर में यह काव्य लिखा गया था, जिसे उसके कर्ता वासुदेव ने उदराड़ किन के प्रति भेजा था। उसमें काज्ञी के एक प्रोमी के द्वारा वेगयल का अपना दूत बना कर केरल प्र स्थित अपनी प्रोमिका के पास भेजने का वर्णन है।
  - (६) कोकिल-संदेश--गृसिंहरचित । (अडयार लायबेरी लिस्ट, महास पृष्ठ १२८)।
- (७) कोकिल-संदेश तात्य के पुत्र वेद्वराचार्य-द्वारा सर्कालत । (बर्नेल-संस्कृत प्रथ इन्डेक्स, पैलेस लायबोरी, तन्जोर पृष्ट १४७)।
  - (म) चकोर-संदेश उपर्युक्त पुस्तक पृष्ट १४म)।
- (१) चन्द्रदृत करण चंद्र तर्कालक्कार की कृति है जो गोपीनाथ महाचार्य के पुत्र ये। इसमें लक्का से हनुमान जी के लौट आने पर रामचन्द्र की के मास्यवत् पर्वत से चन्द्रमा को दृत बना कर अपना संदेशा सीताजी के पास लक्का को भेजने का वर्णन (वैदिक रामायण के अनुसार) है।
- (१०) चन्द्रदूत<sup>य</sup> जम्बूकवि•रचित । मालिनी छुद के २३ पद्यों में समाप्त है; जिसमें अन्स्वयमक' को प्रत्येक पद्य में चित्रित किया गया है।
- (११) च-द्रदूत विनयप्रभ-द्वारा संकतित । (रिपोर्ट खोज संस्कृत प्रथ सन् १८८४-८४ भारतारकर नं० ३४४)।

৭। Haeberlin's Canskrit Anthology, pp. 384 ff. দ্বাল্যক্লাৰ (ব্যবহ্ন গুলহুও) দুত ৭৪...

२। Ibid pp. 323-347 और काव्यसंग्रह (कलकता) ३१२१४।

३ । संस्कृत साहित्य-परिषत् कलकता के पास एक प्रति मौजूद है।

VI Notices of Sanskrit Mss I. XXXIX.

मदास सरकारी लायवेरी की सूची भाग १० नं० ११८३४।

६। (इन्डियन हिस्टा० क्वार्टर्ली भाग ३ पृ० २२३)।

Notices of Sanskrit Mss., Vol. II. p. 153.

A Third Report of operations in Search of Sanskrit Mss. Bombay Circle, p. 292.

- (१२) चातक-सन्देश'--१४१ श्लोकों में है। इसमें एक ब्राह्मखद्वारा चातक को दूत बनाकर किवन्द्र म के महाराज रामवर्मा के पास संदेश भेजने का वर्षन है, जिसमें राजा का अनुप्रह प्राप्त करने का प्रवास है।
- (१३) चेतोदूत<sup>°</sup>—१२६ पद्यों में पूर्ण हुआ है। इसमें एक शिष्य का अपने ही मन को दूत बनाकर गुरूजी के पास संदेश भेजने का जिक हैं। इसके प्रत्येक श्लोक का अन्तिम चरण मेघदूत के एक पद्य के अन्तिम चरण के समान हैं।
- (१४) जैन मैघदूत यह ई० १४वीं शताब्दी में हुए अञ्चलगच्छ के मेरुनुक्त जी की रचना है। यह किन प्रवन्धिक्तामणि आदि प्रंथों के कर्ता से भिन्न है। (JBBRAS., IX. 147) इसमें राजमती जी द्वारा मेघ की दून नियन करके श्री नेमिनाथ जी के पास अपनी निरह-व्यथा का संदेश भेजने का वर्णन है। यह चार सन्धियों में समाप्त हुआ है जिनमें प्रत्येक के क्रमश १०, ४६, ११ और ४२ पद्य हैं।
- (१४) तुल्रसोदूत को रचना सं० १७०६ में वैद्यनाथ भट्टाचार्य ने की है। कवि ने नुलसी के पसे को दृत बना कर गोपियों का संदेशा कृष्ण जी के पास भेजने का चित्र अक्कित किया है।
- (४६) नेमिदृत यह विक्रम कवि की रचना है और इसका भाव जैन मेघदृत के समान है। इसमें १२३ श्लोक हैं; जिनमें से प्रत्येक का अन्तिम चरण कालिदास के मेघदृत का एक चरण है अर्थात् मेघदृत के चरण की समस्यापृतिं इसमें की गई हैं।
- (१७) पदाङ्कटूत नवद्वीप (बंगाल) के प्रसिद्ध राजा महाराज कृष्णचन्द्र के पिता राजा रघुराम राज के दरवारी किव कृष्णसार्वभीम ने रचा था। यह गोपी-कृष्ण-वार्ता को बतलानेवाला काव्य सं० १६४१ में पूर्ण हुआ था। बंगाल के पणिडतों में मेवदूत के बाद इस काव्य की ही प्रसिद्धि है।
- (१८) प्रवनदूत "-- भंई किन की रचना है जो बंगाल के राजा लच्मण सेन के (१२वीं श०) द्वरबार के एक किन थे। उनने इसमें दिचणभारत की निवासिनी एक गंधर्व-कन्या का सदेश पवन-द्वारा लच्मणसेन राजा के पास भेजने का वर्णन किया है, जो इस राजा पर आसक थी।
- (१६) प्रवनदूतम् ---श्रीवादिचंद्रजी सुरि की रचना है जो ई० १७वीं शताब्दी में हुए हैं। इसके १०१ श्लोकों में कवि ने बतलाया है कि किस तरह उउजैन के राजा विद्यानरेश ने पवन को दूत बनाकर अपनी रानी तारा के पास संदेश भेजा था, जिसे एक विद्याधर ले गया था।

<sup>9 1</sup> J R. A. S, 1894, p. 451.

२ । मात्मानन्द-प्रन्थरत्नमाला नं ० २६ ।

३। श्रो जैन झोत्मानन्द-अन्थमाला नं० ७६।

४ । संस्कृत साहित्य-परिषत् कलकता के पास एक प्रति है ।

१। काब्यमाला (द्वितीय गुच्छ)।

६। काव्यकलाप (बंबई १८७४) पृष्ठ ४३।

७ । कलकता संस्कृत साहित्य-परिषत् सीरीज नं • १३ व J A. S. B. 1905, pp. 53—68.

म । काव्यमाला गुच्छ १३ पृष्ट ६---२४ भौर हित्दी जैन-साहित्य मीरीज नं० ३।

- (२०) पान्धदूत '--मोलानाथ की रचना है, जिसमें १०४ पद्य शार्तु जिनकीडित छंद में हैं। बोखक तिकृती का एक वैष्यव बाह्यस्य है।
- (२१) पिकटूतम् के ३१ शार्द् लिविकीडित पद्यों में गोपियों-द्वारा कृष्ण के प्रति कोयत को दूत मानकर संदेश मेजने का वर्णन हैं। (इसकी एक प्रति लेखक के पास हैं)।
- (२२) भक्तिदूती काली प्रसाद-कृत । इस अलंकृत काष्य में कवि ने भक्ति को दूती निवत करके अपनी मानी हुई बल्लभा मुक्ति के पास एक संदेशा भेजा है । कुल २३ पद्य हैं ।
- (२३) भृद्भसंदेश "--कालीकर के राजा रिववमां और गोडवर्मा के दरबार के कवि बासुदेव की रचना है। इसमें एक पुरुष ने अपनी स्ना को जो संदेश भेजा है वह किएत किया गया है। १६२ श्लोकों में पूर्ण है।
- (२४) भ्रमरदूत "—वद्यानिवास के पुत्र रुद्रन्यायवाचस्पति-द्वारा लिखित है, जो न्यायसुलों के टीकाकार प्रतीत होते हैं! यह भावविलास के कर्ता से भिन्न हैं। इसका भाव चन्द्रत (नं० ६) की तरह है। अन्तर सिर्फ इतना है कि यहां दृत का काम अमर कर रहा है।
- (२४) मनोदूत " विष्णुदास ने रचा है, जो बंगाल के प्रसिद्ध सुधारक 'चैतन्य' के एक निजी संबंधी थे। इसके १०१ वसन्ततिलका पद्यों में 'क्वीन्द्र' ने अपने मन को ही दूत बनाकर विष्णु के पास भेजा है।
- (२६) मनोदूत तैलङ्ग बजनाथ ने सं० १८१४ में रचा था। यहां द्रौंपदी ने चीरहरण के समय अपने मन को दृत बनाकर कृष्ण के पास संदेश भेजा, यह भाव चित्रित किया गया है।
- (२७) मनोदूत --विष्णुदास के परशिष्य रामराम की कृति प्रतीत होती है। यद्यपि इसका भाव भी नं० २४ के अनुसार है, परन्तु यह उससे भिन्न है। इसमें शिखरिणी छुँद की प्रधानता है।
  - (२८) मनोद्त काव्य'--में आत्मा और जीव का सम्बन्ध द्रसाया गया है।
- (२६) मनोदूत--यह संभवत जैनकृति है। अतः उपर्युक्त से भिन्न है। श्वे० जैन ग्रंथावली पृष्ठ ३३२)।
- (३०) मयूर-संदेश—रङ्गाचार्य-कृत । (अडबार लायब्रेरी की सं० व प्रा॰ प्रंथ लिस्ट, मद्रास पृष्ठ १३०) ।

<sup>9 |</sup> Catalogue of Skt. Mss in the India office Library, VII, 3890.

RI Notices of Skt. Mss.—R. L. Mitra, vol. III, p 27.

<sup>3 1</sup> Descrip. Cat. of Skt. Mss. in the Madras Orient. Library, XX, No. 11865.

V | Notices of Skt. Mss.-H, P. Sastri-vol, II. p. 153 etc.

k | H. F. Sastri-op. cit. Preface, p. 4. efc.

Catal. of Skt. Mss. in the India Office Library, VII, Nos 3597-3899.

ण। काव्यमाला (१३वां गुन्छ) पुष्ठ ८४---१३०।

म । बङ्गोयसाहित्यपरिषत्, कलकता--सं० प्रति नं० १२म२ ।

Racharajah of Skt. Mss. in the Raghunath Temple Library of H. H. The Maharajah of Kashmir-Stein-p. 70, 287. Intro. XXV.

- (३१) मेघदूत'—कवि-सम्राट् कालिवास-कृत । यह दृत काव्यों में सर्वप्राचीन, सर्वोत्तम और बहुप्रसिद्ध है । इसकी कथा से प्रायः हर कोई परिचित है कि कैसे एक विरही यह ने एक बादल को अपना दृत बनाकर अपनी यही के पास संदेशा भेजा था, जिससे वह एक शाप-द्वारा खलग किया गया था। अन्य यह प्रचलित प्रंथों की तरह इसका भी आकार अन्य कवियों की कृपा से बढ़ गया है। यह भदेव की टीका के अनुसार हरूजश सा० इसके १११ श्लोक बतलाते हैं, किन्तु दूसरी ओर के० बी० पाठक महोदय 'पाश्वीभ्युद्य' के अनुसार १२१ श्लोक बताते हैं। दिख्णावर्तनाथ, मिह्ननाथ और पूर्ण सरस्वती (विद्युह्मता) की टीकाओ में क्रमश ११०, ११८ और ११० श्लोक हैं।
  - (३२) मैधदूत--मंत्री विक्रम-कृत । (जैनप्रंथमाला--श्वे० कान्फ्रोन्स--पृष्ट ३३२)
- (३३) मैघदूत-समस्यालेख र न्याय, ब्याकरण, काब्य और ज्योतिष-विषयक विविध ग्रंथों के कर्ता मेघविजयजी की कृति हैं। हैमकौमुदी के कर्ता भी यही हैं, जो सिद्धान्त कौमुदी का 'मंडिल' (Model) समसी जाती है और सन् १६६६ में पूर्ण हुई थी। मेघदृतसमस्यालेख में ग्रंथकर्ता मेघ को दूत बनाकर श्रपना संदेशा अपने गुरु विजयप्रभसूरि के पास भेजने हैं। यह सं० १७२७ को पूर्ण हुआ था। मेघदृत के पद्यों के चतुर्थ चरणों की समस्या-पूर्ति इसमें की गई है।
  - (३४) रथाद्भद्रत (भूमिका, जैनमेधदृत, पृ० १०)।
- (३४) विप्रसंदेश "--लम्मणसूरि-विरचित । इसमें रुक्तिमणी ने कैसे एक वृद्ध विप्र को अपना दूत बनाकर कृष्णजी के पाम भेजा था, इसका वर्णन हिन्दुओं के भागवतपुराण (१०।४२) के अनुसार है।
- (३६) शीलदूत "-महीपालचरित्र, दुमारपालमहाकान्य और आचाराद्श के कर्ता चारित्र सुन्दरगणि की रचना है। यह सर्वथ। दूतकाव्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें कोई दूत कहीं नहीं
  भेजा बन्ना है। इसके १३१ रलोक हैं, जिनमें से पहले के १२४ रलोकों के अन्तिम चरण क्यां जिदास जी के मेघरृत के रलोकों के अन्तिम चरणों के समान है। मेवदूत के चरणों का समावेश इसमें होने के कारण ही शायद इसका नामोश्लेख दूतकाव्यरूप में हुआ है। इसमें स्थलमद राजकुमार के गृहत्याग करने और भद्रवाहु स्वामी के निकट दीचा लेने वा वर्णन है। पुस्तक वि० सं० १४८० में खभ्भांत (गुजरात) नामक स्थान में वहां के सरदार के आश्रय में समाप्त हुई थी। (शीलदूत श्लोक १३१)।
- (३७) शुक्तसंदेश—लक्सीदास की रचना है, जिसमें एक प्रेमी ने स्वप्न में अपनी प्राणवल्लभा का विद्योह न सह सकने के कारण उसके पास तोते को दृत बनाकर अपना संदेश लेकर भेजा, यह वर्षान है। इसमें पूर्व संदेश और उत्तर संदेशरूप दो भाग हैं, जिनमें क्रमशः ७४ और ८६ श्लोक

१। भनेक भावित्यां प्रकट हो चुकीं, जिनमें देा भच्छी हैं; (१) के॰ बी॰ पाठक वाली (Oriental Book Supplying Agency, Poona. 1916) भीर डॉ॰ हल्ज्य की (Royal Asiatic Society, London, 1911).

२ । प्रात्मोनन्द-प्रनथमाला नं० २४ ।

३। पूर्णचन्द्रोदय प्रेस, तंजोर द्वारो प्रकाशित (१६०६)।

थ । श्रीयशांविजय-प्रनथमाला, १४ (बनारस सन् १६११)।

- हैं। रामेश्वरम् और गुणपुर के मध्यवर्ती स्थल का भूगोल भी खूब आ गया है। (J.R.A.S., 1884, p. 449)
- (३८) शुक्रसंदेश—करिङ्गपन्नि नम्बूदि-रचित। (List of Skt. Mss. Private Libraries of South India Oppert, Nos 2721, 6241)
- (३६) शुक्तसंदेश ' रङ्गाचार्य कृत । मालूम नहीं इसके कर्ता भी वही हैं जो मयूरसंदेश (नं०३०) के हैं।
- (१०) सिद्धदूत—अवधूतराम-रचित । (Report of a Search of Skt Mss, Kathavate, No. 596)
  - (४१) सुभगसंदेश--नारायण-कृत १३० श्लोकों में पूर्ण है। (JRAS, 1884, p. 449)
- (४२) हंसदूत रूपगोस्वामिन् की रचना है, यद्यपि किन्हीं प्रतियों में उनके भतीजे जीव-गांस्वामिन् को इसका कत्तां लिखा है। रूपगोस्वामिन् १६वीं शाव में हुए हैं और यह बंगाल के सुधारक चैतन्य के निकट शिष्यों में से एक थे। गोड के बादशाह अल्लाउद्दीन हुसैन शाह के द्रस्वार में यह वैध्यव होने के पहले किसी शाही पद्गर नियत थे। उपरांत यह वैध्यवभमें के उत्कट प्रचारक हुये और तत्सम्बन्धी अनेक ग्रंथ इनने लिखे। हंसदृत में गोपियों के द्वारा हंस को दृत बनाकर कृष्ण जी के पास भेजने का वर्णन शिखरिणी छंदों में हैं। इनकी संख्या किसी प्रति में १०१ और श्रम्यों में इससे ज्यादा मिलती है।
- (४३) हंस्न-संदेश "—श्रीवैष्ण्वों के प्रसिद्ध आचार्य और प्रस्वात विद्वान् वेद्वदेश की कृति है, जो वेदांतदेशिक अथवा वेदान्ताचार्य नाम से भी परिचित हैं। इनने अनेक विषयों पर संस्कृत में १२१ प्रंथ रचे थे। और तामिल में २४ प्रंथ अलग ही लिखे थे । हंससंदेश में इनने राम-द्वारा इंस को दूत बनाकर लंका में सीता भी के पास भेजने का वर्णन किया है। यह दो आश्वासों में पूर्ण है, जिनमें कमशा ६० और ४० श्लोक हैं।
- (४४) हंससंदेश भटनामनकृत । शाप पाये हुये एक यत्त ने अपनी पत्नी को हंस-द्वारा जा संदेश भेजा, उसका वर्णन है । भाव कालिदास जी के मेबदून के ही समान है ।
- (४५) हंस्य-संदेश—यह सैद्धान्तिक कान्य १९० श्लोकों मे पूर्ण है। (J.R.A.S., 1884 p. 450).
  - (४६) हंसदूत रघुनाथदास-कृत । (वङ्ग-साहित्य-परिचब-डी० सी० सेन, पृ० ८५०)।
  - (४७) हृद्यदूत -- भट्ट हरिहर की रचना वसंत तिलका छंदों में हैं। (Weber, I, No. 571).

<sup>1</sup> Catalogue of Skt. Mss. in Mysore and Coorg, Rice, No. 2250,

R | Haeberlin's Skt Anthology, pp 323 ff etc.

R | Cf. Des Catl. of Skt. Mss. in the Govtt. Skt. College, Ms. No. 162.)

४ । गवर्नमेन्ट मोरियन्टल लायने री, मैसूर (१६१३) द्वारा प्रकाशित ।

१। भूमिका, इंससदेश — मैसुर एडीशन — 28 ६। ६। A Des. Catl. of Skt. Mes. in the Govt. Orient. Library, Madras. vol.XX, No. 11912.

### (४८) हंसहत - कवीन्द्राचार्य सरस्वती-कृत ४० श्लोकों में है ।

इन हे अतिरिक्त द्तकाव्य ढंग के कुछ ग्रंथ और हैं परन्तु वह हाल की रचनायें हैं, इसिलये उपर्युक्त लिस्ट में उनकी गएना नहीं की गई है। वे भारन के विविध प्रान्तों के कियों द्वारा ई० १६ वीं शताब्दी के अन्तिम भाग और २० वीं शताब्दी के प्रारंभ में रचे गये हैं। इनमें से किन्ही की रचना तो बहुत ही कैंचे दर्जे की है। उदाहरएएए मे बंगाल के कुण्एनाथ न्यायपञ्चानन के वातद्त का उल्लेख किया जा सकता है; जिसमें रामद्वारा सीना को संदेश भेजने का वर्णन है। इसके बाद दितीय श्रेणी के काव्यों में यादवचद विद्यारत (सं० १० मह) का शुक्तदूतम् और द्धीच ब्रह्मदेव शर्मन् का पिकसंदेश का नाम लिया जा सकता है। पिकसंदेश में एक कोयल ने मधुमक्ती को दूत बनाकर कि वे पास भेजा है और उसके द्वारा भारत की वर्तमान शोचनीय दशा का वर्णन किया है। कालिदास जीके मेघदूत के समान दो अन्य रचनाये ताजी हुई है। मन्द्रकल रामशास्त्री के मेघप्रतिसंदेश में यद की स्त्री ने उसी मेघ के हाथों अपना संदेश यद्य को भेजा है। और वह वर्णन बदा ही सरम और मनोहारी है। दूसरे त्रेलोक्त्यमोहन गुह नियोगी किवकीर्ति के मेघदोत्स में बदी उसी मेघ के द्वारा कुबर के पास यद्य को मुक्त करने का संदेश मेजती है, जिसे वह अन्त मे मान खेता है और वह-यदी का मिलाप हो जाता है।

#### दूतकाव्य का निकास--

दूतकाव्यों में सर्व-प्राचीन कविवर कालिदाम जी का 'मेवदृत' हैं। कालिदामजी के काव्य का मुख्य भाव दूतरूप में एक अजीव व्यक्ति-द्वारा एक प्रेमी का अपनी प्रोमका के प्रांत प्रेममंदेश भेजना है। यहां पर यह ध्यान में रहे कि प्राय दूनकाव्यों में प्रोमियों द्वारा किमी अजीव पदार्थ के हाथों अपना प्रोम-संदेश भेजने का नियम मुख्यता से मिलता है। कालिदासजी की इस अनोखी और किवकरपनामय सूक्त का आधार, यदि काई था, तो वह क्या था: यह मालूम नही है। तो भी ऐसी सूक्त के चिह्न हमें कालिदास जी के समय से पहले अवश्य ही मिलते है। उदाहरणत 'ऋग्वेद' (१०१२ में 'सरमा' नामक कुसे को पिण लोगों के पास दृत बना कर भेजने का उल्लेख है। रामने हनुमान को, (जिनको वेदिकशाखों में पशुजाति का अनुमान किया गया है) अपना दृत बनाकर सीता जी के पास भेजा था, जिनके हाथों सीताजी ने भी अपना संदेशा रामचंद्रजी के पास पहुंचाया। (रामायण धाध्य में शाय अपना संदेशा उनको हाथों सीताजी ने भी अपना संदेशा रामचंद्रजी के पास पहुंचाया। (रामायण धाध्य में शाय अपना संदेशा उनको भेजा था, उसका उल्लेख है। किन्तु हन दूतों के सम्बन्ध में इतनी बात अवश्य है कि इनको निरा मूक पशु ही नही माना गया, किन्तु हन दूतों के सम्बन्ध में इतनी बात अवश्य है कि इनको निरा मूक पशु ही नही माना गया, किन्तु हन के मनुष्य जैसी चाकशक्त आदि का होना वैदिक शाखों में लिखा है। इस कारण उनको दूत बनाकर भेजने में कविकरपन का हुछ भी चामत्कारिक भाव नजर नहीं पड़ता! किन्तु हतने पर भी बह मानना कुछ

Purnell, p. 1637. Res, in the Palace Library at Tanjore—Burnell, p. 1637.

<sup>3 |</sup> Ryot's Friend Press.

५। जयातय प्रेस मैसूर (१६२३)।

४। भाजरापाटन राजकीय सरस्वती-भवन-द्वारा प्रकाशित ।

<sup>&</sup>amp; I Sanyal & Co., Calcutta, 1909.

अनुषित प्रतीत नहीं होता कि कालिश्स जी इन उपर्युक्त उक्लेखों से प्रभावित नहीं हुए थे। वह स्वयं इस प्रभाव को मेधरूत के १०१वें श्लोक द्वारा ध्वनित करने मालूम होते हैं, यथा:—"इस्याख्याते प्रवनतनयं मैथिलीवान्मुखी सा।" इससे साफ प्रकट है कि जिस समय कालिशास जी मेधरूत की रचना कर रहे थे, उस समय उनके नेत्रों के सामने सीता जी द्वारा हनुमान का दूत बनाकर संदेश भेजने की घटना मांजूद थी। मिल्लाथ ने श्रपनी टीका में भी एक ऐसे कथानक का उदलेख किया है। सीतां प्रति गमस्य हन्मस्पन्देशं मनित निधाय किया करते हैं। इसमें भी पहले के मेधक्त-टीकाकार दिख्णावर्तनाथ भी इसका आधार इसी तरह स्वीकार करते हैं।

किन्तु उपर्युक्त ग्रंथों के अतिरिक्त भी भारत एवं भाग्नेतर देशों में कालिदास जी के पहले के रचे हुए ग्रंथ और थे. जिनमें दूतकाव्यों जैसे विचारों का सदाव था। जैसे 'कामिवलाप-जातक' (नं २६७) में आपित्त में फँमे हुये एक पुरुष-द्वारा को ब्वा को द्व बना कर अपनी खी के पास भेजने का उल्लेख मिलता है। चीन के हमकन (Hekun)(१६६—२२१ ई०) नामक कि ने भी एक स्थान पर एक भद्र महिला-द्वारा एक मेध को द्व नियन करके अपने स्थामी के पास भेजने का वर्षन किया है। इनने नागार्जुन को 'ग्रज्ञामूल शास्त्रदीका' का अनुवाद चीनी भाषा में किया था।

सचमुच हम यह विदिन नहीं कि कालिदासजी के इस चीनी कि के उपर्युक्त उल्लेखवाले मंघ का पता था या नहीं, परन्तु यह तो निस्सदेह मानना पड़ता है कि वे रामायण—महाभारत एवं जातक मधों से अवश्य पश्चित हो सके हैं। इस अवस्था में उनने अपने दृतकाव्य के मूलभाव का आधार इन प्रथों में पाया हो, तो कोई आश्चर्य नहीं ! सुतरा चीनी कि की उक्त करपना किसी रूप में किसी तरह से भारत में न आई हो और उससे व्यक्त अथवा अव्यक्तरूप में कालिदास जी ने लाभ न उप्रवा हो, इसके लिये भी प्रामाणिकरूप में बुछ भी नहीं कहा जा सकता। किन्तु इन बातों से कि महीं वसके लिये भी प्रामाणिकरूप में बुछ भी नहीं कहा जा सकता। किन्तु इन बातों से कि महीं वसके लिये भी प्रामाणिकरूप में अपने प्रयोग के लिये 'प्राट' (Plots) अपने से प्राचीन चोतों से प्रहण किये थे। स्वयं का जिद्दान जी को पुराणों और काव्यों से अपने क्रम्य प्रयोग के सिक्तान शकुन्तलम् राष्ट्रवंशम् और कुमारसन्भवम् के रचने में महायता लेनी पड़ी है। कियं का महाय तो उसके वर्णन-शिली, मनुष्यस्वभाव की भीतरी पेठ और पायों के ठीक और प्रभावशाली चुनाव पर ही निर्भर है। और इस अपे का यदि यह मान भी लिया जाय कि मेघतृत के रचने में कि को अन्य स्रोत का आधार लेना पड़ा था, तो भी इस कारण भारतीय कियों में उनका दर्जा किवसम्राट् से सर्वथा उपयुक्त ठहरता है, मेवदृत काव्य में चामस्कारिक कविता के छुछ ऐसे नमूने मीजृद हैं, जो पुराणों में नहीं मिलते हैं आंर संस्कृत दृतकाव्यों के वह पूर्व आधार (Proto-types, अथवा नमूने कहे जा सकते हैं।

किन्हीं किन्हीं का कहना है कि कालिदासजी की उपर्यक्त सूम किन घटकरेर के 'यमककाम्म' के देखकर ही उद्भूत हुई थी। यह किन बालिदाम जी के समकालीन और विक्रमादिस्य के नौ-रह्नों में से एक बतलाये जाते हैं। 'यमककाल्य' में एक पत्नी की विरह-गाथा ठीक 'मेघदूत' के ढंग से विश्वत है के कैसे पितिनियोग को न सह सकने के कारण उसने नर्पाश्चत के आगमन पर मेघी द्वारा अपनी विरहकथा का संदेश अपने पित के पास मेजा था। (यमकनाव्य श्लोक म—१३) किन्तु नवरत्नीवाली व्याख्था का आधार कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है—इस कारण इस सम्बन्ध को विश्वसनीय सिद्ध हरना जरा कठिन है।

किव कालिदास के मेघदूत की प्रख्याति —

संस्कृत साहित्व के इतिहास में कालिदासजी के 'मेघदत' की नवीन रचनारौली से एक नवा ही युग खबा हो गया ! और जनता के चित्त को भी उसने अपनी ओर आकर्षित कर जिला। सच-मुच मि॰ फाँचे साइब का बह कहना बिस्कुल ठीक है कि यूरोप के मनोज्यथा प्रदृशित करनेवाले (Elegiac) समूचे साहित्य में मेधदृत की सानी कोई नहीं ग्खता । अतः स्वभावत कालिदास के मेघदत की प्रख्याति विशेषरूप में प्राचीनकाल से हो चली थी। यह इसी विशद प्रख्याति का फल था कि बाद के अनेक कवियों ने उनके इस दनकाव्य की नक्त की थी। किन्तु साथ ही यह भी सच है कि इन उपरान्त के उपलब्ध उतकाओं में कोई भी ईसा की १२वीं शताब्दी से पहले की रचना नहीं है। पर इसका अर्थ यह नहीं होता कि इसके पहले से मेघदत की प्रख्याति हुई ही नहीं थी। आठवीं शताब्दी में रचे हुये जिनसेनाचार्व के 'पार्श्वाभ्यदय' में समस्यापृतिं की अपेका समुचा मेघदृत उसमें ओतप्रोत है। अब यदि जिनसेनाचार्य के समय 'मेघदृत' की प्रख्याति विशेष न हुई होती तो कोई कारण नहीं था कि वह उसका समावेश अपने काव्य में करना आवश्यक समकते । उपरान्त के कवियों ने भी अपनी कृतियों में इसी प्रकार 'मेघदत' का समावेश किया है। अतः इससे मेघदृत की विशद प्रख्याति का होना स्पष्ट है। तिसपर सिंहलीय और तिव्बतीय माषाओं में जो इसके प्राचीन अनुवाद मिलते है, वह भी इसकी बह प्रख्याति की साची है । फिर एकदम पचास टीकाकारों ने अपनी लेखनी को इसका विकास करने में प्रयक्त किया, वह भी इसी बात का चोतक है। आश्चर्य तो यह है कि उस प्राचीनकाल से जो धवलकीर्ति मेघदूत की रही है, वह अब भी भारत एवं भारतेतर निवासियों में कम नहीं हुई है।

संस्कृत में दूतकाव्यों के विकास का इतिहास-

संस्कृत में दूतकारकों के विकास-सम्बन्धी इतिहास के लिये हमें कालिदास के काल्य की सर्व-प्राचीन नकल से श्रीगणेश करना चाहिये। ऐसे उपलब्ध काल्यों में ध्र्यी का 'पवनदूत' ही सर्व-प्राचीन विदित होता है; यद्यपि इसका कुछ आभास इससे भी प्राचीन ग्रंथ भवभूति के मालती-माधव में मिलता है (अ०१)। उपलम्ध दृतकाल्यों में इनसे प्राचीन कोई ग्रंथ हो यह हमें मालूम नहीं; क्योंकि उनमें से अधिकांश का समय अनिश्चित है। तो भी यह निस्संदेह माना जा सकता है कि धोबी के पहले भी 'मेघदूत' को आदर्श मानकर उसी के ढंग के काल्य रचे गये थे, जो सर्वथा लुस हो गये वा किसी ग्रंथभांडार में अन्वेषक की प्रतीचा कर रहे हैं। सातवी शताब्दी के ग्रंत अथवा ग्राठवीं के ग्रारंभ में हुए कवि भामह स्पष्ट रीति से ऐसे किवयों का, उत्लेख करते हैं जो मेघ, पवन, चन्द्रमा, चकवाक, शुक आदि अजीब अथवा मूक व्यक्तियों से अपने काल्यों में दूत का कार्ब कराते थे। (भामहालङ्कार, १।४२—४४) अतः कवि भामह के समय के दूतकाल्य ही शायद कालिदास जी के मेघदूत के प्रथम प्रतिरूपक काष्य थे, यह मानना कुछ अनुचित नहीं दीखता। प्रो० कीथ ने मेघदूत का प्रतिभास वस्तमृद्द के लेखों में अगेर डाँ० हल्य ने वेद्वटाध्वरिन के विश्व-गुणादश में जो बतलावा है, वह ठीक नहीं है।

<sup>9 1</sup> Dr. Bhan Daji's-Essay on Kalidasa, P. 7.

२ | Hultzsch, Preface to Meghaduta, p. VIII.

३। क्लासीकल संस्कृत लिट्रेचर, पृष्ठ ३६। ४। मेबद्त, भूमिका, पृष्ठ ६।

उपरांत के दूतकाकों मे, जो प्रायः सब ही मेघदूत के आधार से रचे गए हैं, कालिदास से सहायता प्रहण करने के चिह्न उनमें पद पद पर प्रकट होते हैं। यह ऋण यहां तक है कि मेघदूत में जो छंद उपयुक्त हुआ है उसी को इनमें अपनाया गया है। प्रायः एक दो को छोदकर शेष सब दूतकाच्य मेघदूत के 'मन्दाकान्ता' छंद में रचे गये हैं। विषय भी प्रायः सब में वही है जो मेघदूत में है, अर्थात एक प्रमी का अपने प्रमणत को प्रेम संदेश भेजना! इसके अतिरिक्त अनेक शब्द और भाव आदि भी इनमें वैसे और उसी तरह व्यक्त हुए मिलते हैं जैसे मेघदूत में है। ' इस तरह वदाप इन अर्वाचीन दूनकाव्यों में मेघदूत से समानता है, परन्तु उनमें यत्र तब विभिन्नता भी मिलती है। उदाहरण के रूप में जहाँ पहले के काव्यों में चलते हुये बादल और पवन जैसे अजीव पदार्थों को दून बनाया जाता था श्रीर जो एक चामकारिक हंग था, उसका स्थान धीरे धीरे पशुओं और फिर मनुष्यों को दिया जाने लगा। (जैसे शुकसंदेश व उद्धव-संदेश आदि में) और हद तो 'भित्त' और 'मन' आदि का दूत का कार्य सींपने में हुई है (जैसे मनोदूत और भित्तदूती में)। ऐसी रचनायें अलंकतभाषा के उपास्थान हो गए हैं।

दूतकान्य साहित्यविकास में सबसे अनोखी बात जो दृष्टिगाचर होती है, वह इसमें शांति रस को समावेशित करने की है. जो संभवत: सर्वप्रथम जैनों के पार्श्वाश्युद्य-द्वारा प्रविष्ट हुआ है। इस हंग पर कितने ही कवियों ने भ्रामिक नियमों और तास्विक सिद्धान्तों का उपदेश भी प्रतिपादित किया है। (यथा शीलदूत) कितने ही जैन कवियों ने दूतकान्यों की रचना चिट्टियों का कार्य करने के लिये की है, जो 'विज्ञिसिपत्त' कहलाते हैं और जिनको उन्हें अपने गुरुओं के प्रति अपने धर्म-प्रभावना के कार्यों का परिचय कराने के लिये लिखने की आवश्यकता पड़ती थी। (जैसे चेतोदृत, इन्द्रदूत आदि)

इनमें जो यह नवीन संस्कार किये गये थे, इनसे साफ प्रकट है कि सर्वसाधारण जनता में इन दूतकाव्य को विशेष आदर का स्थान प्राप्त था। और यदि ऐसा न होता तो यह संभव नहीं था कि
विविध धर्मों के आचार्य और नेता अपने नीरस धर्मिसिद्धान्तों और नियमों का प्रचार करने के लिये
इस साहित्य वा आधार ढूंदते! इसके अतिरिक्त एक और बात जो इन दूत मध्यों के पाठकों का ध्यान
आकर्षित करेगी वह यह है कि इन काव्यों में चिरत्रनायक व्यक्ति पुराणवर्षित महापुरुष हैं, यथा
हिन्दुओं के दूतकाव्यों में राम सीता, कृष्ण राधा आदि हैं और जैनों में पार्यन्ताय, नेमिकुमार, स्थूलभद्र आदि हैं। हिन्दू कियों का मन रामसीता और राधाकृष्ण के कथानकों में बेहद पगा हुआ था
कि नलद्मयन्ती जैसे उपयुक्त उपाख्यान उनके मन को न मोह सके। बहाली किवयों में से अधिकांश ने
कृष्णजीला को ही श्रपनी प्रिय वस्तु मानी है। रामकृष्ण के कथानकों को प्रधानता देने वा कारण
संभवत वैष्णवसम्प्रदाय का उपरान्त बहुजनमुक्त होना ही होगा। किन्तु इनमें वालपनिक एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों को भी प्राय नही अपनाया गया है।

भाषा में दूतकाव्य साहित्य----

दूतकान्य ने जनता का मन अन्य संस्कृत रचनाओं की अपेता विशेष मोह लिया था, यह बात केवल उल्लिखित 'अगणित संस्कृत दूतकान्यों के अस्तिश्व से ही प्रमाणित नहीं है, प्रत्युत इस बात से भी है कि निकट भूतकालीन भाषाकवियों ने भी इस प्रकार का साहित्य रचना आवश्यक सममा था।

<sup>11</sup> cf. my edition of Pavanduta, Intro. pp. 13-4.

जैसे कि सिंहतीय भाषा में ऐसी रचनायें (मयूरसंदेश, कोकिलसंदेश आदि) बहुत बताई जातीं हैं। १७वीं शताब्दी के नरसिंहदास का रचा हुआ पुरातन बंगला भाषा में भी एक 'हंसदूत' मिलता है । इसी नाम के दो और काव्य माधवगुणाकर और ऋष्णचंद्र के हैं।

द्तकाच्य के साहित्यविकाश में जैनकवियों का हाथ---

द्तकाव्यों द्वारा धार्मिक एवं सैद्धान्तिक तथ्यों श्रीर नियमों का प्रचार करने का सर्वप्रथम श्रेय संभवतः जैन किवयों को हो है। क्योंकि श्राठ्यों राताव्दी जैने प्राचीन समय के रचे हुए श्रीजिनसेना- चार्च के 'पार्थास्युद्य' में, जिसमें कि जैनधर्म के संभवतः सर्वप्रथम ऐतिहासिक संस्थापक श्रीपार्यनाथ जी को जीवनचरित्र श्रीर उनकी शिचा को प्रकट किया गया है, समूचा का समूचा मेघदूत समस्यापूर्ति- स्प में समाविष्ट कर जिया गया है। हाँ, ऐसा करने में किव ने कहीं कही काजिदास के अर्थ श्रीर भाव से विभिन्न रूप में उनका व्यवहार किया है। जैन किवयों की ऐसी श्रीर भी रचनायें, मेघदूत के श्राधार पर रची गई हैं, श्रीर उनमें उनके रचियताश्रों ने संस्कृत भाषा पर श्रपने पूर्ण श्राधियस्य को प्रकट किया है श्रीर वे दुतकाव्य साहित्य के इतिहास में मुख्य स्थान के। ग्रहण किये हुये हैं। श्रीखदूत चेतोदृत, नेमिद्रत श्रीर मेघदूत समस्यापूर्ति के ऐसे जैनकाव्य है जिनमे मेयदूत के प्रत्येक रखोक का श्रन्तिम चरण समावेशित किया गया है। इनमें भी काव्यरचना की श्रीष्टता का श्रभाव नहीं है। हां, यह श्रवश्य है कि श्रपने भाव की प्रकट करने के लिये, इनकी भाषा सरल श्रीर मधुर नहीं रही है। किन्तु उनमें जो मेघदूत के चरण मौजूद हैं उनसे उन ग्रंथस्तां के समय वह जिस रूप में ग्राप्त था अथवा खाखा दिण्दर्शन होता है, जिससे उसका श्रम्तां रूप प्रवट हो जाता है!

जैनियों ने जिस प्रकार इस साहित्य के द्वारा नामिक तत्वों को प्रशासित करने का प्रारंभिक उद्योग किया, उसी तरह उसका एक नया रूप भी उनके द्वारा हुआ। प्राय: सब ही जैनकाव्य हिन्दूकाव्यों के श्रक्तारादि विषय-पोषक रसों के विपरीत शान्ति श्रीर भक्ति रस से परिपूर्ण है। इस सम्बन्ध में उनके 'विश्वसि पत्रों को' इमें नहीं भुजा देना चाहिये, जी पर्युव एपर्य के समय जैनसाधुश्रों द्वारा उनके आचार्यों को लिखा हुई चिट्ठियां हैं श्रीर जी दूतकाव्यों के ढंग पर लिखा गई हैं (जैसे चेतोद्त, मेयदूतसमस्यालेख, इन्दुद्त श्राद्)।

#### दूतकाव्यों से भौगौ। दक पिज्ञान ---

किन्हों दूतकाव्यों में दूत को मार्ग बताने के विवश्ण में अच्छे रूप का भौगोलिक परिचय दिया हुआ मिलता है; यदाप अधिकांश में वह प्रायः नाम मात्र को है। किन्तु जो कुछ भी है वह संतोषप्रद है, क्योंकि भारताय साहिश्य में इस विषय का प्रायः नहीं के बशवर उल्लेख मिलता है। कालिदासजीने शमगिरि से अलका सक का जो भौगोलिक वर्णन अपने काव्य में लिखा है, उसके महत्व से प्रायः सब ही विद्वान् परिचित हैं। धोयों किव के 'पवनदूत' में मलयपर्वतावली से राम जचमणसेन की राजधानों विजयनगर (बगाल) तक के प्रदेश का अच्छा वर्णन है जिसका विवेचन

<sup>1 1</sup> Prof. Geiger, Litteratur und sprache der Singhalessen pp. 9-17.

R I Ceylon Antiquary, vol. III pp. 13 if,

३ । बङ्गीय साहित्य-परिचय पृष्ठ म ५०--६० ।

४। हिस्ट्री झाफ बंगाली बेन्ग्वेज एगड लिटुं चर पृष्ठ २२६।

भो कई बार हो चुका है। (J.A.S.B., 1905, Vol. I, pp. 43-5, & Intro. to my edition of Pavanduta, pp. 19-26). वेदान्तदेशिक के हंससंदेश में माज्यवत पर्वंत से लक्का तक के मार्ग का परिचय खूब कराया गया है। जचमीदास के शुक्रसंदेश में रामेश्वरम् धीर गुणपुर के मध्यवर्ती नगरों, प्रामों, मंदिरों प्रादि का मनोरंजक वर्णन है। इसी तरह मेघदृत-समस्यालेख में ब्रोरंगाबाद से द्वीपपुरी (हीव-वन्दर; गुजरात) तक के रास्ते का बड़ा ही सूचम परंतु विशद् विवरण मिलता है। विनयविजयगिण के 'इन्दुदूत' में योद्धापुर (जाधपुर) से सुरत तक का मार्ग बताया गया है। इन भन्तिम दो जैनकाव्यों के वर्णन का महस्य मार्ग में के भगियात जैन-मंदिरों चौर तीर्थस्थानों के उल्लेखों के कारण बहुत बढ़ गया है। किन्तु प्राश्चर्य है कि बङ्गाली कवियाँ द्वारा जिले हए कृष्णसम्बन्धी दूनकान्यों में इस विषय का कुछ भी वर्णन नहीं है। उनके प्रंथों में वन्दावन या मध्रा का कुछ भी भौगोलिक वर्णन नहीं लिखा है।

नोट--- यह महत्वशाली साहित्यिक लेख मूल में श्रंग्रेजो के प्रसिद्धपत्र ''दी इन्द्रिक हिस्टॉरीक ल क्वार्टली'' (भाग २ श्रंक २ पृष्ठ २७३ - २६७) में प्रकट हुआ है। उसी का यह हिन्दी अनुवाद पाठकों ने जाभार्य सधन्यवाद उपस्थित है। सचमुच कवि काजिदास जी के 'मेधदत' है आदर्श ने भारत में एक स्वतंत्र दतकाच्य साहित्य की सृष्टि करा दी है, जिसका महत्व उपर्युक्त जेल से प्रकट है। हिन्दी-भाषा में भी ऐसे काक्यों का श्रभाव नहीं है। टुंडने से उसमें इस टायर की मौतिक रचनाचें भी मिल जायगी-वैसे कालिदासजी के मेबदत का पद्यमय अनुवाद तो हो ही चका है। जैन-कवियों ने भी इस साहित्य की उन्नत बनाने में बहुत कुछ कार्य किया है, यह हमारे लिये गौरव की बात है। जयसागर उपाध्याय की 'विज्ञितित्रिवेणीं भी एक विज्ञितिपत्ररूप का काव्य है, जिसे सिन्ध-देश के मलकवाहण स्थान से प्रणहिलपुरपाटन के लिखा गया था। इममें भी भौगेलिक वर्णन श्रद्धा हैं-परन्तु यह शायद 'दृतकाव्य' केंद्रंग का नहीं हैं।

---सं ०



### प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार की समीचा

( ले - -- पंडित वंशीधर व्याकरणाचार्य, न्यामतीर्थ, साहित्य-शास्त्री )



पाठक देखेंगे कि इसमें उपनय, निगमन का कितना भावपूर्ण समावेश कर के उनकी अनुमानाङ्गता का निराकरण किया गया है। यहां पर इनका उद्देश हो जाने के कारण इनके लक्षण सूत्रों की भी संगति हो जाती है। सूत्र नं० ३७ में "नोदाहरणाम्" के स्थान में "नोदाहरणादिकम्" ऐसा पाठ नहीं रखने का भी गंभीर आशय है। यक तो इस सूत्र के पहिले किसी भी सूत्र में उपनय, निगमन का कथन नहीं है। इसलिये आदि शब्द से उनका अनुसंघान हो नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि यहां पर आदि शब्द का पाठ करने से उसके आगे के सूत्र नं० ३० में "तत्" पद से "उदाहरणादिकम्" इसका अनुसंघान होता, जो कि अनिष्ट था कारण कि उपनय और निगमन का प्रयोजन साध्यप्रतिपत्ति नहीं, किन्तु उदाहरण के प्रयोग से पत्त में साध्य और साधन के सद्भाव के विषय में उत्पत्न हुए संदेह को दूर करना है। ऐसी हालत में सूत्र नं० ३० में "तत्" पद के स्थान में "उदाहरणाम्" ऐसा पाठ करना पड़ता तथा आगे सूत्रों में किसी प्रकार का परिवर्तन हो नहीं सकता था जिससे सूत्रों में गोरव होता, इसलिये सूत्र नं० ३७ में 'उदाहरणम्' ऐसा पाठ ही परीत्तामुख में किया गया है। वास्तव में सूत्रों में इसी तरह की लघुता, संबद्धता आदि का ध्यान रखना प्रन्थकत्तां का परम कर्त्तन्य होता है। पाठक देखेंगे कि इनका ध्यान प्रमाण्डवतत्त्वालोकालंकार में कहां तक रक्खा गया है।

यों तो इस प्रन्थ में निरर्थक पदों का बहुत स्थानों पर प्रयोग किया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर तो पदों की निरर्थकता का स्पष्ट अनुभव होता हैं।

साध्येनाविरुद्धानां व्याप्यकार्यकारणपूर्वचरोत्तरचरसहचराणामुपलब्धः ॥६६--३॥
प्र० न० तस्ता०।

इसमें श्रविरुद्धोपलिश्व हेतु के न्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर इन छः ' भेदों का नाम निर्देश किया है। सूत्र नं० ७० में कारण हेतु का समर्थन किया गया है। सूत्र नं० ७१ इस प्रकार है।

पूर्वचरोत्तरचरयोर्न स्वभावकार्यकारग्रभावो तयोः कालव्यहितावनुपलम्भात् ॥७१—३





इसमें पूर्वचर उत्तरचर हेतुओं का स्वभाव, कार्य, कारण हेतुओं में अन्तर्भाव नहीं हो सकता है इसिलिये इनको स्वतंत्र स्वीकार करना चाहिये, इस बात का समर्थन किया गया है। सूत्र नं० ७२, ७३, ७४, ७४ में इसी की पुष्टि की गयी है। सूत्र नं० ७६ इस प्रकार है—

सहचारिगोः परस्परस्वरूपत्यागेन तादात्म्यानुपपत्तेः, सहोत्पादेन तदुत्पत्तिविपत्तेश्च, सहचरहेतोरपि प्रोक्ते षु नानुप्रवेशः ॥७६—३॥

इस सूत्र में "सहचरहेतोरिप प्रोक्त थु नानुप्रवेशः" इतना अंग निल्कुल निरर्थक ही है, कारण कि जिस प्रकार सूत्र नं० ७१ में "पूर्वचरोत्तरचरयोः स्वभावकार्यकारणेषु नानु-प्रवेशः" इसका अनुसंधान प्रन्थकर्त्ता को बाहिर से करना पड़ता है, उसी प्रकार यहां पर भी किया जा सकता है। यह बात नहीं है, कि सूत्र नं० ७१ में इस पद का अनुसंधान ही न करेंगे, कारण कि इस पद का अनुसंधान नहीं करने से सूत्र नं० ७१ का इतना ही अर्थ होता है कि "पूर्वचर और उत्तरचर में स्वभाव अथवा कार्यकारण भाव नहीं है क्योंकि स्वभाव और कार्यकारणभाव काल का व्यवधान होने पर नहीं देखे जाते हैं।" लेकिन इतने मात्र अर्थ से आकांद्रा की निवृत्ति नहीं होती, किन्तु "इसलिये पूर्वचर और उत्तरचर हेतुओं का स्वभाव, कार्य, कारण हेतुओं में अन्तर्भाव नहीं हो सकता है" इतना अंश उस अर्थ के साथ संबद्ध करने से ही वाक्यार्थ पूरा होता है। इतना अवश्य है कि यह अर्थ तात्पर्य से निकल ही आता है इसलिये इसके बोधक वाक्य का सूत्र में पाठ करने की ज़करत नहीं है। इसी प्रकार सूत्र नं० ७६ में भी पूर्वोक्त अंशके पाठ करने की आव-श्यकता नहीं है।

यहां पर "प्रोक्ते षु" पद श्रमंबद्ध भी है। यह पद पहिले कहे हुए का अनुसंधापक होता है। यहां पर इस पद से "स्वभावकार्यकार ग्रेषु" इस पद का अनुसंधान श्रमीष्ट है। टीकाकार ने रत्नाकरावतारिका में यही अर्थ "प्रोक्तेषु" पद का किया भी है, लेकिन इस स्त्र के पिहले किसी भी सूत्र में "स्वभावकार्यकार ग्रेषु" यह पद नहीं पढ़ा गया है जिससे कि "प्रोक्तेषु" पद से उसका अनुसंधान किया जा सके। इसल्ये "सहचरहेतोरिए प्रोक्तेषु नानुप्रवेशः" इस श्रंश को पृथक करने से ही सूत्र संगत हो सकता है। यह आवश्यक है कि इस श्रंश के निकल जाने से सूत्र में "सहचारिग्णेः" पद के आगे अपि शब्द श्रपेत्तित हो जाता है जो कि सूत्र नं॰ ७१ में कहे हुए "न स्वभावकार्यकार ग्रामावौ" इस पद का दोनों सूत्रों में अन्वित होने का बोध कराता है, इस तरह से सूत्र का स्वरूप निम्न प्रकार हो जाता हैं।

सहचारिणोरिप परस्परस्वरूपपरित्यागेन तादात्म्यानुपपत्तेः सहोत्पादेन तदुत्पत्ति-विपत्तेश्च ॥७६-- ३॥ इसमें सूत्र नं० ७१ से "न स्वभावकार्यकारणभाषों" पद की अनुष्टृत्ति लाकर अन्त में उसका संबन्ध करने से सूत्र से संगत अर्थ की प्रतीति होने लगती है। इस सूत्र में "तदुत्पतिविपतेश्व" इस अंश में विपति शब्द का पाठ कर के भी प्रन्थकार ने अर्थ को कठिन बना दिया है। यहां पर विपत्ति शब्द का अर्थ अभाव ही अभीष्ट है जिससे पूर्ण पद का अर्थ होता है—तदुत्पतिरूप संबन्ध का अभाव! लेकिन इस अर्थ के सममने में अवश्य ही कठनाई का अनुभव होता है। परीत्तामुख में इसके स्थान में यह सूत्र पाया जाता है।

सहचारिणोरपि परस्परपरिहारेणावस्थानात्सहोत्पादाश्च ॥६४-३॥

वष्ठ परिच्छेद में प्रमाण और उसके फल की भेदाभेद-न्यवस्था सिद्ध करते हुए प्रमाण और फल की न्यवस्था कल्पनामात नहीं, किन्तु वास्तविक है इस प्राशय को प्रनथकार ने इस प्रकार प्रकट किया है।

संवृत्त्या प्रमाग्कलव्यवहार इत्यवामाणिकप्रलापः परमार्थतः स्वाभिमतसिद्धिविरोधात् ॥२१—६॥

ततः पारमार्थिक यव प्रमाग्गकलन्यवहारः सऋलपुरुषार्थ-सिद्धिद्वेतुः स्वीकर्त्तन्यः ॥२२—६॥

इनमें नं २२ का सूत्र बिन्कुल निरर्थक है कारण कि उसका अर्थ तो नं २१ के सूत्र का तात्पर्य ही है। इन सब बातों के देखने से यह धारणा होती है कि यह प्रन्थ सूत्र का समुदाय नहीं किन्तु वाक्यों का ही समुदाय है।

### सप्तमंगों के उल्लेखों में भूल।

सप्तभंगी-प्रकरण में सप्तभङ्गों का उल्लेख प्रन्थकार ने इस प्रकार किया है-

- (१) स्याव्स्त्येव सर्वमिति विधिकल्पनया प्रथमे। भङ्गः ॥१५-४॥
- (२) स्यान्नास्त्येव सर्वमिति निषेधकल्पनया द्वितीयः ॥१६-४॥
- (३) स्याद्स्त्येव स्यान्नास्त्येवेति कमतो विधिनिषेधकल्पनया तृतीय ॥१७ ४॥
- (४) स्यादवक्तव्यमेवेति युगपद्विधिनियधकल्पनया चतुर्थः ॥१५—४॥
- (४) स्यादस्त्येव स्यादवक्तन्यमैवेति विधिकल्पनया युगपद्विधि-निषेधकल्पनया च पञ्चमः ॥१६--४॥
- (६) स्यान्नास्त्येव स्याद्वक्तव्यमेवेति निर्णेधकल्पनया युगपद्विधिनिषेध-कल्पनया च षण्डः ॥२०—४॥

(७) स्याद्रस्त्येव स्यान्नास्त्येव स्याद्वकन्यमेवेति क्रमतो विधिनिषेधकल्पनया युगपद्विधिनिषेधकल्पनया च सप्तमः ॥२१—४॥ ४० न० तत्त्वा ॥

्र इन भंगों में तृतीय, पञ्चम, षष्ठ और सप्तम विचारने याग्य हैं। इसके पहिले यह जान लेना प्रावश्यक है कि ये सात भंग क्यों होते हैं ?

- (१) वक्ता की सात प्रकार से वस्तु के कहने की इच्छा होती है इसिलिये वह इन सात वाक्यों का प्रयोग करता है।
- (२) उसकी सात प्रकार से वस्तु के कहने की इच्छा इसलिये होती है कि जिश्रासु उससे सात प्रकार के प्रश्न करता है।
- (३) जिल्लासु सात प्रकार के प्रश्न इसिलये करता है कि उसे सात प्रकार से वस्तु के जाने की इच्छा होती है।
- (४) उसकी सात प्रकार से वस्तु को जानने की इच्छा इसलिये होती है कि वस्तु में उसे सात प्रकार का संदेह पैदा होता है।
- (४) सात प्रकार का संदेह इसिलिये होता है कि वस्तु में प्रत्येक पर्याय की अपेला के विधि-निवेध रूप सात प्रकार के धर्म पाये जाते हैं। इस प्रकार परम्परा से सात भंगों में वस्तु के सात प्रकार के धर्म ही कारण हैं। एक एक धर्म की विवत्ना में एक एक वाक्य का प्रयोग होता है।

जब स्वरूप से सत्त्व धर्म की प्रधानता से वस्तु के कहने की इच्छा होती है तब "स्याद्दर्येव सर्वम्" यह प्रधम भंग होता है। जब एरूए से असत्व धर्म की प्रधानता से वस्तु के कहने की इच्छा होती है तब "स्याधास्त्येव सर्वम्" यह दूसरा भंग होता है। जब कमार्पित स्वरूप एरूए से अस्तित्व नास्तित्व रूप तीसरे धर्म की प्रधानता से वस्तु के कहने की इच्छा होती है तब "स्याद्दिल नास्त्येव सर्वम्" यह तीसरा भंग होता है। इस भंग में अस्तित्व नास्तित्व दोनों धर्म वाच्य रहते हैं इसलिये पहिले, दूसरे भंगों से इसमें भेद होता है। कारण कि पहिले भंग में केवल अस्तित्व वाच्य रहता है, दूसरे भंग में केवल नास्तित्व वाच्य रहता है; इतना अवश्य है कि तीसरे में ये दोनों धर्म स्वतंत्र अनुभूयमान नहीं होते हैं किन्तु, समृहरूप से ही इनका अनुभव होता है। जिस प्रकार बादाम, लायची, मिर्च, शकर आदि द्वयों से तैयार किये हुए पानक में इन सब का समृह-रूप से अनुभव होता है इसलिये वादाम, लायची, मिर्च, शकर आदि की अपेता सब का मिश्रणरूप पानक स्वतंत्र एक वस्तु लोक-प्रसिद्ध है, उसी प्रकार प्रथिक अस्तित्व, नास्तित्व की अपेता दोनों का समृह भी एक स्वतंत्र धर्म सिद्ध होता है। इसको अस्तित्विविधिष्ट नास्तित्व या नास्तित्वविधिष्ठ

अस्तित्व कह सकते हैं। इसकी प्रधानता से जब वस्तु के कहने की इच्छा होती है तब "स्याद्दित नास्त्येव सर्वम्" या "स्यान्नास्त्यस्त्येव सर्वम्" इस प्रकार तीसरा भंग होना चाहिये। प्रन्थकार ने जो इसके स्थान में "स्याद्स्त्येव स्यान्नास्त्येव सर्वम्" इस प्रकार उच्छेख किया है इसमें उनका श्रमिप्राय क्या था सो नहीं कहा जा सकता। कारण कि इस भंग में दो जगह स्यात् श्रोर पव शब्दों का कथन करने से "स्याद्स्त्येव" तथा "स्यान्नास्त्येव" इनसे श्रस्तित्व, नास्तित्व दोनों धर्म भिन्न भिन्न प्रतीत होने लगे हैं, लेकिन इस तरह की यह प्रतीति पहिले श्रोर दूसरे भंग से होती है इसलिये तीसरे भंग की इस श्रवस्था में कोई सार्यकता नहीं रह जाती है। दूसरी बात यह है कि जब तृतीय भंग में कमा- फितोभय-कप धर्म ही वाच्य रहता है तब दोनों की भिन्न भिन्न प्रतीति कराने वाला पेसा उब्लेख हो भी नहीं सकता है इसलिये तीसरे भंग का स्वक्ष "स्याद्स्ति नास्त्येव सर्वम्" या 'स्यान्नास्त्यस्त्येव सर्वम्" पेसा ही होना चाहिये। इसी प्रकार पञ्चम पष्ठ और सप्तम धर्म भी अपने श्रपने रूप में एक हैं इसलिये उनमें भी एक एक ही स्थात् श्रीर एव पद होना चाहिये, अन्यथा उन भंगों का प्रयोग भी निरर्थक सिद्ध होगा, कारण इस तरह से पूर्वोक्ता- इसार वे भी प्रवक्त सिद्ध हो जाते हैं।

इसी प्रकार इस प्रन्थ में स्थान स्थान पर बहुत विषय समाछीच्य हैं, छेख बढ़ जाने के भय से इस समाछोचना को यहीं समाप्त करता हूं। फिर कभी दूसरे छेख-द्वारा विशेष प्रकाश डाछने की चेष्टा की जायगी।

#### ग्रन्थकार ।

इस प्रन्य के रचियता श्वेताम्बराचार्य श्रीवादिदेव सूरि हैं। ये विक्रम की वारहवीं सदी के विद्वान माने गये हैं इसिलिये इसमें कोई संदेह नहीं कि ये परीच्चामुख के कर्चा श्रीमाणिक्पनन्दी से बहुत पीछे के विद्वान हैं। कारण कि श्रीमाणिक्पनन्दी का समय विक्रम की श्राठवीं सदी माना गया है। इनके विषय में श्वेताम्बर प्रन्थों की मान्यता यह है कि इन्होंने दिगन्बराचार्य उन कुमुदचन्द्र को शास्त्रार्थ में विजित किया था जिन्होंने ८४ शास्त्रार्थों में विजय प्राप्त की थी जैसा कि निम्न पद्य से प्रकट होता है।

येनार्दितश्चतुरशितिसुवादिलीलालञ्घोलसञ्जयरमामदकेलिशाली ॥ वादावहे कुमुद्चन्द्रदिगम्बरेन्द्रः श्रीसिद्धभूमिपतिसंसदि पत्तनेऽस्मिन् ॥७४॥ ( गुर्वावन्त्रां श्रीमुनिसुन्दरसूरवः )

अर्थात्—जिन श्रीवादिदेव सूरि ने चौरासी शास्त्रायों में विजय प्राप्त करने वाले दिगम्मराचार्य श्रीकुमुदचन्द्र को शास्त्रार्थ में परास्त किया। श्रीवादिदेव सूरि के विषय में श्वेताम्बर प्रन्थों में इसी तरह के ध्रनेक उल्लेख प्रशंसापूरक पाये जाते हैं, उन सब के लिखने का यह स्थान नहीं है इतना ध्रवश्य है कि ये दिगम्बराचार्य कुमुद्वन्द्र कौन थे? इनकी गुरुपरंपरा वा शिष्यपरंपरा क्या थी? इसका उल्लेख दिगम्बर प्रन्थों में भ्रमी तक की खोज से नहीं मिला है। यदि वास्तव में ये आचार्य चौरासी शास्त्रार्थों के विजेता थे तो अवश्य ही इनकी कीर्ति महत्वशाली प्रन्थों के रूप में विद्यमान रहना चाहिये थी। लेकिन प्रमाणनयतत्त्वालेकालंकार को देखते हुए श्वेताम्बर प्रन्थों के उपर्युक्त कथन पर सहसा विश्वास नहीं होता है। जो हो, इस विषय पर अवश्य ही विद्वानों को प्रकाश डालना चाहिये।

श्रीवादिदेव सूरि का प्रन्थ स्याहाद-रह्नाकर भी है जो कि प्रमाणनयतत्त्वालेकारं की टीका है। इसके विषय में भी यह प्रसिद्धि है कि यह प्रन्थ चौरासी इजार श्लोक प्रमाण है, लेकिन प्रकाशित प्रन्थ को देखने से इसकी चौर्थाई होने में भी संदेह है। यह प्रन्थ पांच भागों में प्रकाशित हुआ है। हो सकता है कि श्राचार्य का महत्त्व दिखलाने के लिये उनसे पीछे के विद्वानों की यह कल्पना मात्र हो। इसकी भी खोज बहुत आवश्यक है।



## कविवर श्रीजिनसेनाचार्य श्रीर पार्श्वाभ्युदय

(ले० — त्रिपाठी भैरव दयालु शास्त्री, बी० ए०, साहित्योपाध्याय )



हैं। आग की चिनगारी चाहे असीम भस्मचय के अन्तर्गर्भ में ही क्यों न किपी हो, सामिय वायु अपनी अप्रतिहत प्रगति से भस्मचय के अन्तर्गर्भ में ही क्यों न किपी हो, सामिय वायु अपनी अप्रतिहत प्रगति से भस्मचय को उड़ाकर उसे बाहर निकाल लाती है, और समाज उसमें उदीपक साधनों की आहुति देकर उसे प्रज्वलित कर देता है। यही कारण है कि वैयक्तिक विकास में समय और समाज का चिशेष हाथ रहता है। फिर, राजसत्ता के अनुराग और प्रोत्साहन तो उसके जीवन के मूल स्नोत हैं ही। इसीलिय आलोचकों की तीक्षण दृष्टि पुरुष-विशेष पर गड़ने के पहले समय, समाज और शासन की तत्कालीन प्रवृत्तियों पर पड़ती है। अस्तु, सहत्व्य पाठकवृन्द! अभीष्ट विषय पर पहुंचने के पूर्व अपने महाकिय के समय और समाज का यत् किश्चित् उल्लेख कर देना मुक्ते परमावश्यक प्रतीत पड़ता है, क्योंकि कार्य्य जिस वातावरण में किये जाते हैं उससे वे पूर्ण प्रभावित होते हैं।

आइये पाठक । अब हम अपने दुर्धर्ष महाकवि और उनकी आसुरिमत कृति पार्श्वा-भ्युद्य की चर्चा करें। जिन दिनें। राष्ट्रकूट-बंशीय महाराज प्रथम अमीधवर्ष कर्साटक और महाराष्ट्र के संयक्त राष्ट्र पर शासन कर रहे थे, उन्हीं दिनों महाकवि श्रीजिनसेनाचार्य्य ने अपने अमर कान्य श्रीपार्श्वाभ्युद्य की रचना की । श्राचार्थ्य वीरसेन हमारे महाकवि श्रौर उनके सहपाठी विनयसेन के गुरु थे। 'सल्पंगतिः कथय किन्न करेगति पुंसाम्' के अनुसार इन्हीं महापुरुष श्रीविनयसेनाचार्य्य की अभ्यर्थना एवं श्रनुनय-विनय से समु-ह्साहित है। श्रीजिनसेन ने पार्श्वाभ्युदय को सङ्गुलित किया। यह घटना जैन समाज के इतिहास में कोई नयी बात नहीं है। संस्कृत-साहित्य की प्रायः सारी शास्त्रायें जैनाचार्यों की उपकृतियों के ऋगाभार से लदी हैं। हेमचन्द्रादि कोष, वाग्भद्दादि अलङ्गरयन्य. स्याद्वादमंजरी श्रादि दर्शन, अगागित काव्यप्रन्थ, शाकटायन एवं हेमचन्द्रानुशासन आदि व्याकरण प्रन्य, अनेक नीति एवं अर्गागृत-शतक प्रन्य इत्यादि इस बात की सहयता के उवलन्त उदाहरण हैं। महाराज श्रीश्रमेशवर्ष ने भी अपनी रचनात्रों के द्वारा साहित्य की अनल्प सेवा की है। पेसा सुपमामय वातावरण, ऐसे साहित्यसेवो कवि ग्रांर कान्य के प्राम् नरपति, ऐसे विद्याविनोदी बन्ध क्या कभी निष्कल जा सकते हैं १ पार्खाभ्यदय की रचना कवि ने ७३६ शकाब्द में की था। इसमें उन्होंने महाकवि कालिदास-इत खण्ड काज्य मैघदत के श्लोकों के एक एक या दे। दे। चरणों को लेकर समस्यापूर्ति की है। इस सम्बन्ध में टोकाकार श्री योगिराट पण्डिताचार्य्य का कथन है कि महाराज अमेग्रिवर्ण की सभा में कालिदास ने अपने मैशदूत के। उपस्थित किया। जिनसेनाचार्थ्य राजपण्डित थे। उन्होंने श्लोकां को प्राचीन और पूर्व-रचित उदुधोपित किया, और अपनी बात को प्रमाणित करने के लिये ही जिनसेनाचार्य्य ने पार्श्वास्युद्य को रच डाला। जान पहता है टीकाकार ने भाजप्रबन्ध में वर्णित कथाओं की छाया लेकर ही, अथवा प्रन्थ के महत्त्व को सुचित करने के लिये ही ऐसी कोरी कल्पना कर डाली है। योगिराट ने शकाव्द १३२१ के उपरान्त ही पार्श्वाभ्यदय की टीका बनायी है, क्योंकि टीका में समुद्रधृत नानार्थ-रतमाला का निर्माण १३२१ शकाव्द में हुआ था। जैनकवि श्रीरविकीर्त्ति के ५४६ शकाव्द के लेख में कालिदास का वर्णन है। अतः कालिदास और जिनसेनावार्य्य की समकाली-नता की टीकाकार की कल्पना सर्वथा निर्मूल है। जो हा, कवि ने कालिवास के मेघदत को अपने समस्या-जाल में उदुप्रथित कर अपनी अप्रतिम प्रतिभा का परिचय दिया है। मैघदूत का नायक यत्त प्रापनी प्रोषितपतिका पत्नी के पास मैघ के द्वारा अपना सन्देश भिजवाता है, अतः उस काव्य में विश्वलम्भ शृङ्गार की सरिता एकाकिनी प्रवाहित होती है। शृङ्गर रस से ओतबोत म्लोकां के चरणों का तेइसवें तीर्थक्टर श्रीपार्श्वनाथ

जी की पौराणिकी वार्ता के सांचे में ढालने का प्रयास किव के अद्भुत उत्कर्ष को उद्योतित करता है। यन ने अपने स्वामी कुबेर की आज्ञा के पालन में अनवधानता की थी
इसी कारण उसे अलकापुरी से वर्षभर के लिये निर्वासित किया गया था। आठ महीने
का समय काट चुकने पर उसे आषाढ़ के प्रारम्भ में मैघ का दर्शन होता है और उसके
चिरसञ्चित पत्नीप्रेम के सागर में तूफान उठ आता है। इसीलिये विवश हो प्रेम में
उन्मत्त होकर वह अचेतन मैघ को चेतन समभ उसे दूत बनाकर पत्नी के पास मेजता है।
मैघ को वह दीन यन्न रामगिरि से अलकापुरी जाने का रास्ता दिखाता है और मार्ग में
पड़ने वाले नगरों, वनों, पर्वतों पर्व निद्यों का वर्णन करने के प्रधात उसे अपना सन्देश
छुनाता है। अपने वर्णनों में महाकवि कालिदास ने अपनी स्वभावसिद्ध वैदर्भी रीति का
आश्रय लिया है, एवं अपने इप्र श्रृद्धार रस का स्थान-स्थान पर इन्होंने अद्भुत प्रस्फुटित
कप दिखाया है।

अब हमें यह देखना है कि कविवर जिनसेनाचार्य ने किस प्रकार श्रीपार्श्वनाय की पौराणिक कथा में श्रुकार का समावेश किया, और किन किन स्थली पर अपने इष्ट साधन के लिये उन्होंने उक्त कथा में घटाव, बढाव या परिवर्त्त न किये है, तथा अपने महाकान्य की रचना में साहित्यिक दृष्टि से उन्होंने कहाँ तक सफलता पायी है। परन्तु इतनं बड़े कार्य्य को एक छोट से छेख में समाविष्ट करना उतना ही असम्भव है जितना गागर में सागर का भरता । तथापि इम 'स्थालीपलाक-न्याय' का आश्रय लेकर कुछ न कुछ ग्रपने प्रिय पाठकों की उत्सकता का समाधान करना आवश्यक सममते हैं। महाराज अरविन्द के शासन-काल में कमठ और महभूति नामक दो सहोदर भाई राज-दरबार के। अलङ्कृत करते थे। एक समय मरुभृति महाराज के साथ युद्धस्थल को गया था। इस अवसर पर बड़े भाई कमर ने भात-पत्नी वसन्धरा के रूप पर श्रासक्त हो श्रपनी पत्नी के द्वारा उसे वश में कर लिया। युद्ध से लौटते ही महाराज ने इस अत्याचार का पता पा कमठ केा चिरनिर्वासन का इण्ड दे नगर से निकाल दिया। कमठ इसे अपने हेांट भाई की चाल समस्त वन में जाकर वैरशोध के लिये तपस्या करने लगा। शीलवान महभूति का हृदय बडे भाई की इस दरवस्था पर पसीज गया, और वह उस से समा मांगने के। वन में जा उसके चरणों पर गिर पडा। क्रोधान्ध कमठ ने एक भारी चट्टान से उसे दे मारा। वही मरुभूति किसी दूसरे जन्म में तीर्थं कर श्रीपार्श्वनाथ का अवतार धारण कर काशी में तपस्या कर रहा था। कमठ भी देह त्याग कर शम्बर के रूप में अवतीर्ण हुआ : इसी स्थल से पार्श्वा-भ्युदय के कथानक का आरभ्भ होता है। जिनसेनाचार्य्य ने शम्बर के। मैघदत का यद्य बनाया है श्रीर उसके आजीवन निर्वासन को केवल वर्ष भर का दण्ड बताकर उन्होंने समस्या-पृति की कठिनाइयों को सरल किया है।

कालिक्स ने मन्दाकान्ता इन्द में अपने काव्य को लिक्स है। अतः हमारे कि को भी वही इन्द लेना पड़ा। इनकी रीति भी प्रायः कालिदास की ही रीति है, और देनिंग ही काव्यों में प्रसाद गुण भी हैं। परन्तु काव्य की प्रात्मा रस है, इस के सम्बन्ध में देनों ही दे। विरुद्ध दिशाओं में चलने वाले हैं। कालिदास रसरज्जु को एक क्रेर श्टुङ्गर के। ताने बैंटे हैं, और जिनसेनाचार्य उसकी दूसरी क्रेर की रौद्र, वीर एवं शान्त की तीन प्रधान गांठों के। लिये अकड़े हैं। इसी उलमान के सुलभाने में जिनसेन जी ने अपनी प्रद्भुत भाव-प्रवण्ता का परिचय दिया है।

"तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानहेतोः" इस चरण में कालिवास ने वियोगी यत्त की विरह-वेदना का सजीव चित्र खींचा है। वह यत्त अचेतन मैघ को चेतन मान उसके आगे हाथ जोड़े खड़ा होकर अपनी मीहाधस्था को प्रकाटित करता है। उसकी विरह-वेदना इतनी बढ़ी है कि वह खड़ा होने में असमर्थ प्रतीत होता है। अब देखिये हमारा कि इस चरण को लेकर कैसी रचना करता है—

साऽसौ जाल्मः कपटहृद्यो दैत्यपाशः हताशः स्मृत्वा वैरं मुनिमपघृणो हन्तुकामो निकामम् । क्रोधात्स्फुर्जन् नवजलमुवः कालिमानं द्धान-"स्तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानद्देतोः ॥"

कितना महान अन्तर है। सिनेमा के चित्रपट पर जिस प्रकार एक सौम्यमूर्त्त सहसा विलीन हो जाती है धौर उसके स्थान पर तत्काल ही दूसरी भयानक रुद्रमूर्त्ति खड़ी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार कालिदास का वियोग का मारा यत्त गायब हो जाता है और कोछ से कांपता, कुटिल, कपट की मूर्त्ति शम्बर रुद्रक्षप में प्रकट हे। जाता है। धन्यवाद ! इस धनूप परिवर्त्तन की कला को। जिनसेनजी का यत्त—

''धूमज्योतिःसिळलमस्तां सन्निपातः क्व मैघः।"

पेसे निर्जीव मैघ के आगे नहीं, वरन ध्यानस्थ "अन्तर्निरुष्धन्" भिन्न पार्श्वनाथ के आगे वेरभाव से जलता खड़ा है। जरा आंकड़े लगा कर देखिये तो पता चलेगा कि जिनसेना-चार्य ने कितनी गहरी डुब्बी लगायी है। कालिदास के मैघ की अचेतनता यहां भी लायी गयी है, ध्रोर उसे लाकर यागी का महान् उपकार किया गया है। मुनि को दैत्य की गालियां नहीं सुननी पड़ीं, एवं उसकी तर्जना उन्हें विचलित करने में असमर्थ हो जाती है। जिनसेन जी के विचित्र परिवर्त्तन के आध्यर्थकारी आयास का एक और नमूना लीजिये—

"कामार्का हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु।"

# प्रशस्ति-संग्रह

#### (सम्पादक-के॰ भुजवली शास्त्री)

(गतांक से आगे)

स्याद्वादाकाशपूर्णेन्दुर्भव्याम्भारहभानुमान् । द्यागुणसुधाम्भाधिर्धर्मः पायादिहाईताम् ॥४॥ श्रहिसासुनृतास्तेयब्रह्मचर्यापरिप्रहाः। सर्वपापवशमनं चर्द्धतां जिनशासनम् ॥६॥ पञ्चक्तव्यागसम्पूर्गाः पञ्चमकानभासुराः। न पञ्च गुरवः पान्तु पञ्चमीगतिसाधकाः॥॥ युषभादीनहं वर्द्धभानान्तान् जिनवुद्गदान्। चतुर्विशतितीर्थेशान् स्तुवे त्रे छे।क्यपूजितान् ॥६॥ वृषभसेनादिगणिने। गौतमान्तिमान्। श्रुतकेवलिनः सूरीन् मूलोत्तरगुणान्वितान्॥शा श्रनुयागचतुष्कादिः जिनागमविशारदान् । जातरूपधरांस्ताष्ये कवियृन्दारकान् गुरून्॥१०॥ अर्हदादीनभीष्टार्थिसद्वर्यं शुद्धितयान्वितः। इत्यनन्तगुणोपेतान् ध्यात्वा स्तुत्वा प्रणम्य च ॥१६। श्रीमत्समन्तभद्रादिगुरुपर्वन्नमागतः। प्रथमं प्रतिपाद्यते ॥१२॥ शास्त्रावतारसम्बन्धः पुरा वृषभसेनेन गत्मिना वृषभाईतः। अनगार्थ्योभ्यधार्येतत् भरतेश्वरविक्रेगे ॥१३। तते।ऽजितजिनेन्द्रादितीर्थकृद्भचोऽवधार्यताम्। तत्तदुगगाधरास्तव धार्मिकागामिहाबुवन् ॥१८॥ ततः श्रीवर्द्धमानाईदुगिरमाकगर्य गौतमः। राज्ञे लेकापकारार्थे श्रेणिकायात्रवीदु गणी ॥१५॥ तस्माद्गुणभृद्वाचार्यत्नुक्रमसमागतः। नाम्ना जिनेन्द्रकल्यागाभ्युद्याऽयमिहाच्यते ॥१६॥

सेनवीरसुवीर्यभद्रसमाख्यया मुनिषुङ्गवाः नन्दिबन्द्रसुकीर्त्तिभूषणसंक्षया ऋषिसत्तमाः। सिंहसागरकुंभ(१)आस्रवनामभिर्यतिनायकाः। देवनागसुद्सतुंगसमाह्ययमुनयाऽभवन् ॥१७॥ तेभ्या नमस्कृत्य मया मुनिभ्यः शास्त्रोदधे स्किमग्रीश्च लब्धा । हारं विरच्यार्यजने।पयाग्यं जिनेन्द्रकल्याणविधिर्व्यधायि ॥१५॥ षीराचार्यसुप्रज्यपाव्जिनसेनाचार्यसंभाषिता यः पूर्व गुण्भद्रस्ररिवसुनन्दीन्द्रादिनन्यूर्जितः। यश्चाशाधरहस्तिमलकथिता यश्चैकसंधीरितः तेभ्यस्स्वाहतसारमा (?) र्यरचितः स्याजीनपुताक्रमः॥१६॥ तर्कव्याकरणागमादिलहरीपूर्णश्रुताम्मोनिधेः। स्याद्वादाम्बरभास्करस्य धरसेनाचार्यवर्यस्य च शिष्येणार्यपकोविदेन रिचतः कौमारसेनेर्मुनेः (१)। प्रन्थोऽयं जयताज्जगत्त्रयगुरोर्बिम्बप्रतिष्ठाविधिः॥२०॥ पूर्वस्मात् परमागमात्समुचितान्यादाय पद्यान्यहम् । तन्त्रे प्रस्तुतसिद्धयेऽत्र विलिखाम्येतन्नरोपायतत् (१) कल्याणेषु विभूषणानि धनिकादानीय निष्किञ्चनः। शोभार्थ स्वतनं न भूषयति किंसा राजते नास्य तैः ॥२१॥ जिनेन्द्रवाग्गीमुनिसंघभक्त्या जिनेन्द्रकल्याग्रजुति प्रग्रीय जिनेन्द्रपूजां रचयन्ति येऽमी जिनेन्द्रसिद्धश्रियमाश्रयन्ति ॥२२॥

मध्यमाग (४६ पृष्ट ७ पंक्ति)

अति जुतज्ञ कंगम्धेरस्ततैरस्ततांगैर्वरकुसुमिनवेद्यैदींपधूर्यः फलेश्च । जिनपतिपदपद्मं योऽर्चयेद्-र्नीयम् स भवति भुवनेशो मोस्नलस्मीनिवासः॥

ॐ हीं नमो ध्यातृभिरभीप्सितेभ्यः स्वाहा
 नमः पुरुजिनेन्द्राय नमोऽजितजिनेशिने ।
 नमः संभवनाथाय नमै।ऽभिनन्दनाहिते ॥

नमः सुमतये तुभ्यं नमः पद्मप्रभाय व ।

नमः सुपार्म्बदेवाय नमधन्द्रप्रभाय ते॥

श्र न्तिम पद्य :---

तिथिरेकगुणा प्रोक्ता नत्तत्रं द्विगुणं भवेत्। लग्नन्तु त्रिगुणं तेषां शुभाशुभफलं भवेत्।

प्रत्यक्ती के मंगलाचरणगत १६वं श्लोक से यह बात होता है कि वीरांचांची, चूज्यपाद, जिनसेन, गुण्मद्र, वसुनन्दी, इन्द्रनन्दी, आशाधर और हस्तिमल्ल इन आठ साहित्यिकरत्नों ने प्रतिष्ठा-प्रत्य लिखे हैं। ग्रोर इन्हीं के आधार पर आर्थप या अप्पयार्थ ने इस विद्यानुवादाङ्ग प्रतिष्ठा-प्रत्य की रचना की है। किन्तु इस समय उल्लिखित इन प्रतिष्ठाप्रत्य प्रणेताओं के सभी प्रत्य प्रायः उपलब्ध नहीं होते। इसके २०वे श्लोक से वह भी विदित होता है कि इस प्रत्य के रचयिता धरसेनाचार्य और कुमारसेन मुनि को अपना गुरु मानते थे। इन्होंने इन्हें तर्क व्याकरण एवं सभी आगमों का मर्मब भी लिखा है। इसी श्लोक में "कौमारसेनेर्मुनेः" यह पद जो मिलता है, वह व्याकरण की दृष्टि से चिन्तनीय है। क्योंकि नियमानुसार "कौमारसेनस्य" होना चाहियेथा। किन्तु इस शुद्धक्रप की प्रयुक्ति से छन्दोभंग हो जाता है। यह प्रति बहुत श्रगुद्ध है, अतः जिन महाशयों के पास इसकी दूसरी कोई प्रति हो वे उससे इसका मिलान कर इस सन्दिग्ध बात पर प्रकाश डाले। संभव है कि दूसरी प्रति शुद्ध हो।

भवन की इस प्रति में तो प्रशस्ति नहीं है। किन्तु "Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts in the Central Provinces & Berar" में— जिसका सम्पादन राय बहादुर हीरालालजी ने किया है उसमें आर्यप या ग्राप्पयार्थ का संज्ञित परिचय-प्रदर्शन-पूर्वक कारंजा शास्त्रभाण्डार से प्राप्त प्रति से निम्न लिखित प्रशस्ति उद्धृत की है:—

शाकान्दे विश्ववेदनेत्रहिमगे (?) सिद्धार्थसंषत्सरे माघे मासि विशुद्धपत्तदशमीपुष्यार्कवारेऽहिन । प्रन्थो <u>कदकुमार</u>राज्यविषये जैनेन्द्रकल्यासभाक् सम्पूर्णोऽभवदेकशैलनगरे श्रीपालबन्धृर्जितः ॥

इति श्रीसकलतार्किक चक्रवर्तिश्रीसमन्तभद्रमुनीश्वरप्रभृतिकवित्रुन्दारकवन्द्यमानसरो-वरराज्ञहंसायमानभगवदर्हत्प्रतिमाभिषेकविशेषविशिष्टगन्धोदकपवित्रीकृतोत्तमाङ्गे नाप्पया-र्वेण श्रीपुष्पसेनाचार्योपदेशक्रमेण सम्यग्विचार्य पूर्वशास्त्रभ्यः सारमुद्धृत्य विरचितः श्रीजिनेन्द्रकल्याणाभ्युदयापरनामधेयिखदशाभ्युद्दयोऽर्हत्प्रतिष्ठाप्रन्यः समाप्तः॥ इस प्रशस्ति से यही बात हात होती है कि प्राप्यार्थ ने सिद्धार्थ नामक संवत्सर १२४१ माघ शुक्र दशमी रिववार एवं पुष्प नत्तत्र में पुष्पसेनाचार्य के आदेश से छद्रकुमार के राज्य में एकशैलनामक नगर में यह प्रन्थ लिखकर समाप्त किया है। उल्लिखित समय खृष्ट । शक २०वीं जुनवरी १३२० / 1). होता है। न मालूम किस प्राधार पर हीरालालजी ने अपने सम्पादित कैटलग में अप्ययार्थ को पुष्पसेन का शिष्य लिखा है। हात होता है कि मंगलाचरण का १६वाँ श्लोक आपकी नजरों से नहीं गुजरा है। क्योंकि पुष्पसेन तो प्रेरक ही मालूम होते हैं।

उक्त यह रकरील वर्षमान वरंगल का प्राचीन नाम है'। वरंगल के और भी कई नाम हैं'। यह प्राचीन तैलंग की राजधानी थी'। काकतेयों ने इस पर ईस्वी सन् १११० से १३२३ ईस्वी तक राज्य किया है'। इसी वंश में राजा कद्रदेव हुए हैं'। इनकी यहीं राजधानी थी। मालूम होता है राजा कद्रदेव इस वंश के भन्तिम राजा थे, क्योंकि इस प्रशस्ति से पता चलता है कि इस प्रन्थ की रचना ईस्वी सन् १३२० में हुई है और उस समय कद्रदेव ही शासन कर रहे थे।

प्रशस्तिगत धरसेन, कुमारसेन, पुष्पसेन, श्रीपाल इन विद्वानों के सम्बन्ध में मेरा इस समय कुछ भी विशेष वक्तव्य नहीं है। क्योंकि श्रवग्रवेल्गील के कतिएय शिलालेखों में धरसेन जी को छोड़कर शेष तीन नाम उपलब्ध होते हैं अवश्य, परन्तु इनमें से कुछ शिलालेखों में तो इनका समय ही नहीं दिया गया है। जिन लेखों में समय दिया गया है, वह भी "अप्यार्थ" के समय से मेल नहीं खाता। "दिगम्बर जैन प्रन्थकर्त्ता और उनके प्रक्य" में श्राये हुए इन उल्लिखित नामवाले प्रन्थकर्त्ताओं की छतियों को देखने से संभवतः इनका विशेष परिचय मिल सकता है।

-The Geographical Dictionary of Ancient & Medicaval India By Nandoo Lal Dey P. 8.

<sup>।</sup> दिन्दी-विश्वकोष भाग ६ पृष्ठ ६६६ और List of the Antiquarian Remains in the Nizam's Territories By cousens. "Another name of Warrangal x x, is Akshalingar, which in the opinion of Mr. consens is the same yekshilangara"

र अनुमकुन्दपुर, अनुमकृन्दपहन, कोहं कोल (of Ptolemy), वेणाकटक, एकशेलिनगर आदि।
(The Geographical Dictionary P. 262.)

र रहदेव का शिलालेख JASB, 1838 P. 903 साथ ही Prof. Wilson's Mackenzie occilection P. 76.

The Geographical Dictionary, P. 8.

<sup>&#</sup>x27;वरंगल के काकतीय वंशी एक राजा × × ×।' हिन्दी-विश्वकीय भाग १२, पृष्ठ ६२७ है।ट—विश्वकीयकार ने संख्वा ३ देकर इनके सिवा एक और का भी उस्लेख किवा है। "एक हिन्दू राजा ये तैलंगाधिपति थे' सम्भवतः वह विश्वकीय-कार के तैलंग और वरंगल इन दोनों को दो भिन्न स्थान समकते की भूत है।

### (५) ग्रन्थ नं०<u>२०४</u>

# निदान-मुक्तावली

कर्त्ता —पूज्यपाद (१)

विषय-वैद्यक

भाषा-संस्कृत

लम्बाई---१३। इञ्च

चौडाई--- ८। इञ्च

पत्रसंख्या--- ह

×

मङ्गलाचरण

(अभाव)

प्रथम श्लोक---

रिष्टं दोषं प्रवक्ष्यामि सर्वशास्त्रोषु सम्मतम् । सर्वपाणिहितं रुप्टं कालारिष्टश्च निर्णयम् ॥१॥

मध्य भाग (पृष्ठ ४ पंक्ति ११)

×

पीत्वा जलं यस्य न याति तृष्णा भुक्त्वा भृशं न ज्ञुद्पैति यस्य । शक्तिच्चये वाथ सुवर्णनासा मासेऽष्टमे तस्य हि कालमृत्युः ॥ स्मग्डं भवेद्यस्य पदं कदाचित् पङ्काङ्किते वा भृवि पांसुलेपात् । ते सप्तकं (१) मासि विहाय सर्व प्रयाति याम्यं सद्नं मनुष्यः ॥

धन्तिम भाग---

गुरौ मैते देवेऽप्यगद्निकरैर्नास्ति भजनम् तथाप्येवं विद्या अतिनिगद्ति शास्त्रनिषुणैः। अरिष्टं प्रत्यत्तं सुभवमनुमारुद्धसभगम् विचार्य्यन्तच्छश्विनषुणमतिभिः कर्मणि सद्।॥ विद्याय ये। नरः काललक्षणैरेवमादिभिः। न भूयो मृत्यवे यस्माद्विद्वान्कर्म समाचरेत्॥

इति पूज्यपादविरचितायां स्वस्थारिष्टनिदानं समाप्तम्।

×

इसमें दो ही निदान हैं—(१) कालारिष्ट भौर (२) स्वस्थारिष्ट ।

इस प्रत्य की प्रति मद्रास राजकीय पुस्तकालय में संगृहीत प्रन्य की प्रति से करायी गयी है। इस प्रनथ के पद्यों में पूज्यपादजी का नाम कहीं नहीं मिलता। किन्तु मूल प्रति में प्रकरणसमाप्ति-सूचक वाक्य 'पूज्यपादकत' लिखा रहने के कारण प्रतिलिपि-कर्ता लेखक को भी 'पूज्यपादकत' ज्यों का त्यों लिख देना अनिवार्य था। श्रास्तु, इस प्रनथ के विषय और संस्कृत-रचना की ओर ध्यान देने से सर्वार्थसिद्धि श्रादि प्रन्थों के निर्माता प्रातः-समरणीय हमारे प्रख्यात पूज्यपादजी को इस प्रनथ के रचियता मानने में मन हिच-किचाता है। सम्भव है कि यह कृति किसी दूसरे पूज्यपाद जी की है। इस सन्देहास्पद विषय को इल करने के लिये ओर और प्रतियों की जकरत है। आशा है कि श्रन्यान्य पण्डित-मण्डली भी इसकी श्रोर ध्यान देगी।

### (६) ग्रन्थ नं० <sup>२०६</sup>

#### मदनकामरलम्

कर्त्ता-पूज्यपाद (?)

विषय--वैद्यक

भाषा—संस्कृत

लम्बाई १३॥ इञ्च

चौडाई ८। इञ्च

पत्रसंख्या ६४

मङ्गलाचरण

(अभाव)

प्रारम्भिक भाग-

**महापूर्णवन्द्रोद्यः** 

मृतं स्तलोहाम्ररौप्यं समांशम्

····मृतस्वर्णंगन्धं (?)

ससर्व (?) विनित्तिण्य खन्ने विमर्धेत्ततः स्वर्णतैलेद्भवेन त्रिवारम् ॥१॥ ततः शाल्मलीसारिनर्यासगुत्रां प्रयुत्रीत तज्ञः सुदृद्यानुपानैः । त्रिदोषत्तयं वापि दृन्यात्परेषाम् (?) वयस्तम्भकारी गदोन्मादद्दारी ॥२॥ वधूगर्वद्दारी रतौ वृद्धिकारी कृशत्वापद्दारी कृतापूर्णधारी समस्तेषु योगेषु भूमौ विशेषात् प्रसिद्धो महापूर्णवन्द्रोदयोऽयम् ॥३॥

मध्यभाग---(पृष्ठ ३० पुष्पबागारसः)----

रसमस्म तिभागं स्याद्ष्यभागं च गन्धकम् । चतुर्थ मौक्तिकं वाटं द्विभागा मौक्तिकी शिला ॥ तारमन्त्रकलोहानां चङ्गभाचिकनागयोः । अयस्कामं प्रवालाष्टी तुल्यभागं प्रकल्पयेत् ॥ भन्तिम भाग—(पञ्चवासारसः)

सुवर्णं रजतं कान्तं वैकान्तं तीक्षणमन्त्रकम्। प्रवालं मुक्तभिसतं नागवङ्गश्च भास्करम्॥
एकैकसमभागं च सर्वतुल्यं रसेन्द्रियम्। तत्समं शुद्धगन्धश्च हंसपादीरसेन च॥
कौमारीरससंप्रोक्तं मर्दितश्च दिनत्रयम्। काचकुण्यन्तरे तिष्त्वा विलेप्य वस्त्रमृत्तिकाम्॥
वालुकायन्त्रके पक्त्वा वङ्यामान्ते समुद्धरेत्। चूर्णोक्ततं ततः खल्वे शतपत्ररसेन च॥
दिनत्रयश्च यत्नेन चाधिकं सहमावनात्। कस्तूरिकां च कर्प्रं भावयेत यथाविधि॥
शाल्मलोकानि लात्ताथ गान्धारी सममर्दयेत्। वरावन्त्रनसंयुक्तं करण्तौद्रं सिताज्यकम्।
विशतिञ्च प्रमेहाणां राजयक्ष्माननेकशः। शुक्रवृद्धिकरञ्चेव वन्ध्या च लभते सुतम्॥
वन्ध्यनष्टं पुष्पनष्टं मस्त्रस्य। रक्तिपत्तं चाम्लिपतं श्रस्थिलावहलीमकम्॥
अहन्येव रजः स्त्रीणां भवन्ति प्रियदर्शनात्। वीर्यवृद्धिकरश्चैव नारीणां रमते शतम्॥
पश्चवाणरसो नाम पुज्यपादेन निर्मितः॥

पूर्वोद्धृत 'निदानमुक्तावली' श्रोर यह वर्तमान 'मदनकामरत्नम्' दोनों प्रन्थ प्रशस्ति नहीं रहने यवं विषयविच्छेद नहीं होने मे ज्ञात होता है कि अपूर्ण हैं। साथ ही साथ

इन दोनों के रचयिता भी एकही पूज्यपाद मालुम होते हैं।

इस प्रस्तुत ग्रन्थ मद्नकामरक्ष को कामग्रास्त्र कहना अनुचित नहीं होगा। क्योंकि ६४ पृष्ठों में से केवल १२ पृष्ठ तक तो महापूर्ण चन्द्रोह्य, लोह, अग्निकुमार, ज्वरवलफणिगरुड, कालकूट, रक्षाकर, उदयमार्त्तण्ड, सुवर्णमाल्य, प्रतापलंकेश्वर राजेश्वर, बालस्योंद्य (दो प्रकार का) इन अन्यान्य ज्वरादि रोगों के बिनाशक रसों का विवरण और कर्पूरगुण, मृगहार भेद, कस्तूरी मेद, कस्तूरी गुण, कस्तूर्यनुपान धौर कस्तूरीपरीक्षा भ्रादि है। बाकी जो ५२ पृष्ठ हैं वे कामदेव के जो पर्यायवाची शब्द हैं उन्हीं मिन्न मिन्न नामों से अङ्कित ३४ प्रकार के कामेश्वररसमय हैं। साथ ही बाजीकरण अग्रेषभ, तैल, लिङ्ग-बर्झ नलेप, पुरुववश्यकारी औषभ, स्त्रीवश्यमेषज्ञ, मभुरस्वरकारी औषभ और गुटिका-निर्माण-विधि भी है। कार्मासद्धि के लिये दः मन्त्र भी भ्राये हैं। उक्त दिग्दर्शन से स्पष्ट हो जाता है कि इस ग्रन्थ के सभी पृष्ठ कामविषयक विधिविधानों से ही भरे पड़े हैं।

यों तो यह सारा प्रन्थ पद्यबद्ध है किन्तु एक जगह पश्चवाग रस के पद्याङ्कित पद्य की संस्कृत गद्य में व्याख्या कर दी गयी है।

### (७) ग्रन्थ नं॰ <sup>२०७</sup> स

## जिनयज्ञफलोदयः

कर्ता-मुनि कल्यागकीर्त्त

विषय—पूजाफलविवरण भाषा—संस्कृत

लम्बाई १२। इञ्च

चौहाई ७॥ इञ्च

पत्रसंख्या ८६

#### मङ्गलाचरगा

सर्वज्ञं सर्वविद्यानां विधातारं जिनाधिपम् ।
हिरएयगर्भं नाभेयं वन्देऽहं विद्युधार्वितम् ॥१॥
अन्यानपि जिनान्नत्वा तथागणधरादिकान् ।
कथ्यते मुक्तिसम्प्राप्त्ये जिनयक्षफलोद्यः ॥२॥
जीयाह्यितकीर्साशो मद्गुहर्मुनिपुङ्गवः ।
देवचन्द्रमुनीन्द्राच्यों द्यापालः प्रसन्नधीः ॥३॥
मादशोऽपि च यच्छक्तिजिनयक्षफलोद्यः ॥१॥
कल्याणकीर्त्तिदेवस्य भारतीकविवेधसः ।
सतां चेतसि पीयृषधारां धत्ते निरन्तरम् ॥५॥
वृद्धिं व्रजति विज्ञानं कीर्त्तिश्चरति निर्मला ।
प्रयाति दुरितं दूरं जिनयक्षफलस्तुतेः ॥६॥

मध्यभाग-(पृष्ठ ४१ रलोक ४६)

जिनशासनमासाय ये सम्यक्त्वसमित्वसम्।
सद्वतं निह कुर्वन्ति म्लेच्छास्ते पश्चिमः समाः॥१६॥
दुर्गन्धिविष्रहाः कूराः सर्वलोकतिरस्कृताः।
काण्पङ्गविवर्णाङ्गाः मलिनच्छिद्रवाससः॥२०॥
विरूपा विगतच्छाया धनवन्धुविवर्जिताः।
लभन्ते यन्नरा दुःखं तत्फलं पापकर्मणः॥२१॥

# प्रतिमा-लेख-संग्रह

( संपादक-श्रीयुत बा॰ कामता प्रसाद जैन )

#### 

- नेमिनाथ श्वेतपाषाण १ म श्रं० 'श्वेभ सं० १६२० फाल्गुण बिंद् ३ गुरुवासरे श्रीमृतसंघे वलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुंद्रकुंदाचार्यान्वये श्रीमद्भष्टारक जिनेन्द्रभूषणजिदेवस्तरपट्टी श्रीमद्भष्टारक महेन्द्रभूषणजिदेवस्तरपद्दे श्रीमद्भष्टारक राजेन्द्रभूषणजिदेवस्तदुपदेशात श्रीमद्भप्रवंशोद्भवः वाशिलगोलोत्पन्न ॥ काष्टासंघ बाबू व्रजमोहनदासस्तद्भार्या सुंदरि कुंवरिस्तरपुत्रों बाबू जगमोहनदास बाबू मुनिसोश्रतदासौ तद्भार्या कांताकुंवरि दुकुदुक कुंवरि संज्ञके चनिम प्रतिष्टाकत्तां आरागगर्यां केलिरामस्तरपुत्र डालचंद अप्रवार गरगगोलात्पन्नस्य मस्तके कृता।''
- २ संद्रप्रभ---कृष्ण पा०--१८ श्रं०---''सं० १२३४ वर्षे वैशाप सुदी ७ श्रीमृतसंघे.....ं. राज्यप्रवर्तमाने ......।' (पढ़ने में नहीं आता)।
- अर्हत माणिक्यरत २॥ श्रं० लेखरहित ।
- ४ शांतिनाथ रफटिक पा० १४ श्रं० ''श्रो मूलसंघ वलात्कारगर्यो सरस्वतीगच्छे कुंद्कुंद्राः चार्यान्वये गरगगात अगरवारवंसे सम्मानलाल प्रतिष्ठितं सं० ११४४ माधवदी २ ।''
- ४ पार्श्वनाथ-हरित पा०-११ श्रं०-लेख नं० ४ के अनुरूप।
- ६ सुपार्श्वनाथ हरित पा०-१० ग्रं० लेख नं० ४ के अनुरूप।
- ७ पार्श्वनाथ-हरित पा०-११ श्रं०- लेख नं० ४ के अनुरूप।
- महावीर-स्वे० पा०-३० ग्रं०-"श्री सं० १६४४ माघ शुक्क १२ प्रतिष्टितं।"
- १ पार्श्वनाथ- श्वे० पा०---२८ श्रं०--- "श्री सं० ११४४ माघ शुक्क १२ दिगंबराझाब प्रतिष्ठितं हाथरसे।"
  - नोट—जो प्रतिमार्थे खड्गासन हैं उनके साथ ''खड्गासन'' लिख दिया है वरन् सब पद्मासन समक्षना चाहिये।
  - मौलिकता लुप्त हो जाने के खयाल से ''प्रतिमा-लेख-संग्रह'' के लेखों की भयंकर प्रशुद्धियां ज्यों की त्यों छोड़ दी गयी हैं। सम्पादक

- १० आदिनाध श्वे॰ पा॰ -- ३२ ग्रं -- ''सं० १४७० श्रीयुत राजजकोवती लो सुनाम राजपिट जी जोधपुरमांही प्रतिष्ठा करापिता कल्याणदास मैनपुरीगंज ।"
- ११ चंद्रप्रम स्फटिक पा०-- १३ श्रं०-- लेख नं० ४ की भांति।
- १२ शांतिनाथ—धातु—१८ श्रं—''सं० १६११ फाल्गुन मासे शुक्रपचे ६ गुरुवासरे को प्रतिष्ठितं

  मैनपुरी मद्धे श्रीमूलसंघ बलात्कारगणे सरस्वतागच्छे श्रीकुंद्कुंदाचार्य० कौसल
  गोश्रे लाला मलैरामततसंग भात कल्याण नित्यं प्रणमंत श्रीस्व०॥
- १३ आदिनाय-चातु-६ ग्रं०-''सं० १४४७.....।'
- १४ पार्श्वनाथ—धातु—७ ग्रं०—"सं० १६११ फालगुण सुदी ७ अगो भाई मजैराम सुराणी प्रणानंत निर्ला।"
- १४ सुपार्श्वनाथ -धातु -६ श्रं०-''सं० १६४२ प्यारेलाल मैनपुरी।"
- १६ चंद्रप्रभ-श्वेत पापाण-१६ श्रं "सं० १६४१....। ' इत्यादि
- १७ चंद्रप्रभ स्फटिक "सं० १६४१ माघ सुदी २ प्रतिष्ठितं।"
- १८ पार्श्वनाथ —धातु—१४ ग्रं॰—"सं० १६११ फालगुन मासे शुक्त पत्ते ७ भृगौ प्रतिष्ठितं .....मध्ये भाई मलगम निश्वं प्रणमंति ।"
- १६ अजितनाथ स्वेत पापाण ७ श्र० "सं० १६४२ माधकृष्ण २ प्रतिष्ठितं।"
- २० पार्श्वनाथ-पापाण-८०-"सं० १६४७ प्रतिष्ठितं।"
- २१ सुपार्श्वनाथ -धानु -४ ग्रं०-"सं० १६४७ चैतवदी २ मलैराम मैनपुरी ।"
- २२ अरहंत-धानु-४ ग्रं०-"सं० १४४४ प्रतिष्ठितं।"
- २३ संद्रप्रभ-धातु-४ श्रं०-"सं० १६४७।"
- २४ महाचीर-धातु-४ श्रं०- "सं० १६५७ ।"
- २१ महावीर-धातु-४ श्रं०-"सं० १६१७।"
- २६ नेमिनाध-धातु-४ श्रं० "सं० १६४७ श्री भौगाँव प्रतिष्ठितं।"
- २७ श्रेयांसनाथ-चातु-४ श्रं०-"सं० १६१७ बक्तरेमल प्र० मौगाँव मध्ये।"
- २८ चंद्रप्रभ—धातु—४ श्रं०—' सं० १६४७ बकरेमल दिगंबर आसाय ।"
- २६ महावीर धानु ४ मं० उपर्वृक्त लेख।
- ३० सुपार्श्वनाथ-धातु-४ ग्रं०-उपर्यंक लेख ।

- (४) निम्नांकित प्रतिमार्थे श्री दि० जैन-मन्दिर (भगतजी का) मैनपुरी (गंज) में विराजमान हैं श्रौर इनके लिग-चिहन प्रकट नहीं हैं।
- श आदिनाथ चतुर्मु ल मंदिर-सहित श्वेत पाषाण मंदिर-सहित ऊ चाई २८ झं० मृति की ऊँचाई ८ झं० ''सं० ११४४ माय कृष्ण २ श्री मृत्तसंघ बतात्कारगण सरस्वती गच्छे कुंद्कुंदाचार्थान्वये अगरवारगोले मम्मनलालेन प्रतिष्ठापितं कहवानं ददात्।''
- २ सुपार्श्वनाथ श्वेत पापाण-- १० ग्रं -- "सं० १६४४ इत्यादि उपर्वृक्त की भाँ ति ।
- ३ सुपार्श्वनाथ-मृंगावर्ण पा० = श्रं० तेख उपर्युक्त की भांति।
- ४ अनंतनाथ स्वेत पाषाण द ग्रं० "श्रीमृत्तसंघे बतात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कंदकंदाचार्बाझाये अगरवार कम्मनलालेन प्रतिष्ठितं सं० १६४४।"
- र बिमलनाथ—श्वेत पापाण—७ श्रं०—"सं० १६४१ माघ० कृ० २ प्रतिष्ठितं मृत्त संघ भग्मनलाजेन प्रतिष्ठितं।"
- ६ अर्हत् चतुर्मुख मं देर-सहित-श्वेत-१ ग्रंग-१॥ ग्रं०-लेखरहित ।
- महावीर—कृ० पा० —२२ इं "श्री सं० १६४४ शुक्व १२ शुध्वे सिद्ध आङ्गाय प्रतिष्टितं जानकीवास मैनपुरी।"
- म शांतिनाथ श्वंत पा॰ म श्रं० ''सं० ११४४ माघ कृष्ण २ ..... मन्मनलाल प्रतिष्ठतं।
- १ निम-श्वेत—६ श्रं०—"सं० १६४१ माघ कृष्ण २ श्रीमूलसंघे वः गः स० ग० कुं० सम्मनलालेन।"
- १० चंद्रप्रभ-श्वेत-७ श्रं०-उपर्मुतः के समान लेख।
- ११ अर्हत्—म्ंगावर्ण— प्रं०
  - २ अहेत्—हरित पा०—म ग्रं०
- १३ श्रेयांसनाथ —श्वंत —७ ग्रं०
- १४ महाबीर—हरित कु०--७ ग्रं० ,,
- ११ नेमिनाथ--- १वे० --- ७ ग्रं० ,
- १६ चंद्रप्रभ १व १८ "शुभ संवत् १६२० फालगुण विद् ३ गुरुवासरे श्रीमृत्तसंघ बलात्कार-गण सरस्वतीगच्छे कुंद्कुंदाचार्यामाये श्रीमद्रष्टारक जिनेन्द्रभूषण्विदेवस्तत्पृष्टा न्वये श्रीमद्रहारक महंद्रभूषण्" इत्यादि ।
- १७ चंद्रप्रभ-श्वेत-१८ ग्रं लेख पहने में नहीं आता ।

- १८ अनुष्मनाय रवेत ११ घं० "श्री मूलसंघ बलात्कारगाखे श्रीसरस्वतीगच्छे कुंद्कुंदाचार्चा-न्यये सं• १६४४ माषकृष्ण २ भरमनलालेन प्रतिष्ठितं।"
- ११ अर्हत्—हरितदृष्ण-- ७ ग्रं०-- लेख पूर्ववत् ।
- २० क्युनाथ-रवेत- इं०- लेख प्रवेवत् ।
  - (५) मैनपुरी (कटरा) के दिगम्बर जैन मंदिर में स्थित ताम्रपत्रों की प्रशस्तियां।
- पोडशकारणयंत्र—"सं ० १४२४ वर्ष चैल सुदि ७ श्रीमृलसंधे बलात्कारगर्णे सरस्वती गच्छे श्रीसुभचंद देवा तत्पृष्टे भट्टारक श्रीनेमिचंद देवा तत्पृष्टे भ० जिनचंद्रदेव तत्पृष्टे श्रीसिंहकीतिंदेब तदास्त्राये साह लोगा वोडसकारण बंत करापितं । कर्मचविनिमतं ।"
  - २ दशलक्षणधर्मयंत्र—''सं० १६४२ वर्षे फालगुण सुदि ६ दिने श्रीमकाष्टासंघे हेमचंद्र आस्त्राये । बहादीप तस्य शिष्य—तस्य आस्त्राये वासलगोत्रे सा० गुणदास तस्य भार्या जाही इत्यादि।''
  - श्रिद्धयंत्र—"सं० १७४२ का वर्षे जेष्ट विद् ६ श्रुक्त वासरे श्रीमूलसंघे मं० श्री जसकीर्ति जी देवा भ० श्रीरत्नकीर्ति जी तदासाये खंडेलवालान्वये जोबनपुर वास्तव्ये श्रीविजैस्बंध राजे:।"
  - ४ **पोडशकारणयंत्र—"सं०** १७८३ वर्षे वैशाख विद ८ बुधबार श्रीमूलसंघ भद्दारक श्रीदेवेन्द्रकीर्ति-स्तदाक्राये बासपाहकर्वट्टे लुहाढ्यागोत्रे संघ ही श्री हृद्यराम विवि प्रतिष्ठा पं० भामनि ।''
- र **पोडशकारण्यंत—"सं०** १६०६ फाक्गुण विद १० मूलसंघ सरस्वतीगच्छे भ० श्रीपद्मकीर्ति उपदेशात् ज्ञातौ गहतृ राजमल सेठ भार्या सावाई पुत्र जगड़ सेठ भार्या शिववाई खराब सेठे प्रणमन्ति ।"
  - नोड--इनके अतिरिक्त इस मंदिर में करीव १००-१२४ बंब और हैं जो अभी पढ़े नहीं गये हैं।
    - (ई) भैनपुरी (कटरा) के दिगम्बर जैन मंदिर में विराजमान लिगचिह्न-सहित प्रतिमात्रों का लेखसंग्रह ।
  - १ पार्श्वनाय-धातु-६ ग्रं०-"संवत् ११२०।"
  - धंद्रप्रभ—श्वेतपाषाग्—२१ भं०—"सं० १२३४ वर्षे मास कातिक सुदी १ गुरुवासरे भद्दारक आभाष सा० बुधमल अप्रवाल गर्गगोती प्रतिष्टाग्राम् मंगलाल विमलं अष्टसिद्धि नवनिधिदावक विवस्थापने । गुरु आचार्जकात ।"

- ३ श्रार्हत् तीन —(खड़ासम)—धातु—२४ श्रं०—"सं० १४३७ वैसाख सुर्ता १० दुधे काष्टासंबे भ० गुणभद्र जैसवाल सा० सूर्यचन्द्र भार्या नैमा पुत श्रवण नैमा कारितम्।"
- **४ अर्हत् तीन**—धातु—ध श्रं०—"सं० १४०२।"
- ्र पार्म्बनाथ—धातु—७ घं०—"सं १ १४०२ वर्षे वैसाल सुदी ३ श्रीमूलसंघे भहारक श्रीजिनचन्द्र वाकुलिया गोसे साह प्रमसी तस्पृत्र राजदेव नित्यं प्रणमंति ।"
  - महावीर समवशरण—धातु—११ श्रं०—"सं० १४०३ मागसिर सुदी ४ श्रीमूलसंबे भ०
     श्री पद्मनंदि देवा.....।"
  - चंद्रप्रम—श्वेत पापाण बजनेवाला—३२ श्रं०—"संवत १४०६ वर्षे ज्येष्ठ सुदी १४ शको
     काष्टासंघे श्रीकमलकीर्ति देव तदास्राये सा० थिरू स्त्री भानदे पुत्र सा० जनमाल जाल्हणते
     प्रणमन्ति महाराज पुत्र गोशल ।"
  - प्रशांतिनाथ—श्वेत पा०—३६ घ्रं०—"सं० १४०६ वर्षे चैत सुदी १३ रविवासरे श्री मृतसंबे भट्टारक श्रीपद्मनंदि देवतत्पटे श्रीग्रमचंद्रदेव तत्पटे श्रीजिनचंद्रदेव श्रीद्धांपेमामस्थाने महाराजाधिराज श्रीप्रतापचंद्रदेव राज्ये प्रवर्तमाने यदुवंशोलंबकब्रुकान्वये साधु श्री उद्धर्णस्तत्पुत असा तस्य भार्या मृगा तत्पुत्र संघाधिपति बघे भार्या मृता पुत्र भंजराज तिन जिनश्चिंब प्रतिष्टापण् ते नित्यं प्रणमंति।"
  - ध अर्हत् तीन (खड्डासन)—धातु—१० ग्रं "सं० १४१० माघसुद् १३ सीमे श्रीकाष्टासंघे आ अ मलयकीर्तिदेवा तयो प्रतिष्टितम् ।"
  - अहाबीर समवशरण यत्त्रयत्तिणी भामंडल आदि-सिंहन—धातु—१६ श्रं०—"सं० १४२० वर्षे आपाद सुदी ७ गुरी श्रीमृलसंवे भ० श्रीजिनचंद्र तत्पट्टे भ० श्रीसिंहकीर्ति लंबकं चुकान्वये अउली वास्तब्ये साहु श्री दिपी भागी इंदा सुपुत सा० सूर भागी सेमा द्वि पुत्र सालव भागी गेमा सुपुत्र... प्रणमंति इष्टिकापथ प्रतिष्ठितं।"
  - १६ चोबीसी पट—तीन खड़ासन, शेप पद्मासन—धातु—११ श्रं०—"सं० १४२४ वर्षे चैत्रसुदि ४ मोमवासरे काष्टासंघे माथुरान्वये भ० समीरसिंहदेव तस्पट्टे हेमकीतिंदेव...।"
  - १२ श्रेयांसनाथ—धातु—४ श्रं०—"सं० १४२४ चैत शुरू ३ बुधे श्रीमुलसंघे श्रीसिंहकीर्तिं प० ह० पु० सम्बक्ज्युकाम्नाये सा० मिण्डे भार्या सोना पुत्र सा० जक्तू भार्या मना प्रकमन्ति।"
  - १३ पार्श्व—"सं० १६८८ वर्षे फाल्गुण सुदि ८ श्रीभट्टारक विजयसतित साझीतरतमव ?"
  - १४ अर्हत तीन (चडासन) —धातु —१ ग्रं०—"सं० १४६७ ......"
  - १४ आदिनाध-धातु-खड्डासन-१० श्रं०--"सं० १६२८ वर्षे फाल्गुग सुदी २ श्रीकाष्टासंचे

भ० श्री भानुकीर्ति तदास्ताये जैसवाल साह प्रिथी भा० भानी तथा पुत्र विसाद भा० तुरा तथोपुत्र रिषभदास भा० मणिकदेवि साहा निर्स्थ प्रणुमंति।"

१६ अर्हतु - खड्गासन - धातु - १० घं० - लेखरहित ।

1

- १७ मनंतनाथ—धातु—६ मं०—''सं० १४४४ ज्येष्ट सुदि ४ श्रीमृत्तसंघे भ० जिनचंद्रान्नाये मं० ........"
- १८ पार्स्य बनादिसहित-धात ७ ग्रं०- 'सं० १६४६......।"
- १६ एग्राप्रभ—श्वेत पा०—२१ श्रं०— "सं० ११४८ वर्षे वैसाख सुदी २ श्रीमूलसंघे भट्टारक श्रीजिनचन्द्रदेव: स<sup>े</sup>जीवराज पापदीवाल नित्यं प्रण्मंति शरणं श्रीराजाय ।
- २० पार्श्व —धातु—६ ग्रं०—' सं० १४६३ ज्येष्टसुदी ३ श्री मूलसंघे ........."
- २१ पार्श्व —धातु ४॥ ग्रं०—"सं० १४३१ मूलसंघे सा॰ ..........."
- २२ महाचोर—श्वेत पा० २३ श्चं०—"सं० १६६२ वर्षे वैसाख वदी २ शुभ दिने श्रीमुलसंघे सरस्वती गच्छे बलात्कारगणे श्रीकुंद्कुंदाचार्यान्वये भद्दारक श्रीअभयचन्द्र देवे तत्पटे भ० श्री अभयनन्द्देव तत्पटे आचार्य श्रीरत्नकीर्ति तस्य शिष्याणी बाई वीरमती नित्तं प्रणमित् श्री महावीरम् ।"
- २३ अर्हत् खड्गासन-धातु-२७ ग्रं०-लेखरहित ।
- २४ पार्थ्व —कृष्ण पा० —२४ श्रं० "सं० ... . माघ सुदी ३ सोमवार अखंरो महाराजिधिराज महाराजा श्री ....... मानिसयो यसकीर्ति तत्स्यवो दमकीर्ति तस्य प्रधाने (?) सरस्वती देवी ..... मण्डलाचार्य ..... गीया गोत्रो संघई मामसेन —"
- २४ नेमिनाथ-श्वेत पा०--१० इं--''सं० १४३७ वैसाल सुदी १० बुधे काशसंघे भ० मलबकीर्ति भ० गुणभद्राम्नाये अमेरकान्वये 'मोवलगांसे 'सा० राजू भार्या जाल्ही पुत्र छाजू टूंडा स्त्री धीकी पुत्र कामराज भार्या उदी पुत्र ३ रामचन्द्र चन्द्रपाल जिनदास रामचन्द्र स्त्री चार्युदे पुत्र ताराचन्द्र वन्यम् महाराज श्री कश्यायमञ्ज राज्ये।''
- २६ सन्द्रप्रभ—श्वेत पा॰—१२ ग्रं॰—"सं० १४४६ वर्षे वैसाल सुदी १४ श्री जिनचंद्रदेव सा॰ जीवराज पापड़ीवाल मूलसंघे सरस्वतीगच्छे....."
- १७ **चार्त्रभ**-रवेत पा॰--१४ ग्रं०--''सं० १४४८ वरष वैसाल सुदी ३ श्रीमूलसंघे श्रीजीवराज पापकीवाल....."
- १८ आदिनाय-- स्वेत-- २८ मं०-- लेख पढ़ने में नहीं आता ।
- २६ नेमिनाध-श्वेत-२० भ०---"सं० १४४८ वरचे वैसाव सुदि ३ श्री मूलसंघे भ०---सा० जीवराज पापदीवाल निस्तं प्रकर्मति ।"

- ३० चौमुखी अर्हत्— खङ्गासन —धातु १० ग्रं०—''सं० १४४६ वैसाष सुदि १२ सोमदिने भिमा माता गदा तसु पुत्र वीधा ····।''
- ३१ चन्द्रप्रभ—श्वेत पा०—१०॥ भ्रं०—"सं० १४४८ वर्षे वैसाष सुदि ३ श्रीभानुचन्द्र भद्दारकजी श्रीजिवराज पापकीवाल ......"
  - ३२ आदिनाथ-रवेत-२८ र्घ०--''सं० १४४८ वरषे वैसाष सुदी ३ श्री मुक्संघ भट्टारक जी श्रीभानुचन्द्रदेव साह जीवराज पापडीवाल निस्थं श्यामित सहर मुदासा श्रीराजा सक्संघ 1''
  - ३३ प्रार्हत् रवेत १० श्रं० "सं० १५७७ इत्यादि -- "
  - ३४ ग्राहेत् कृष्ण पा० -- ४ ग्रं० -- 'सं० १६६५"
  - ३४ पार्श्व-खड्गा० ४ म्रं-लेखरहित ।
  - ३६ श्रेयांस्तनाथ (गैंडा) श्वेत पा॰ ३२ श्रं० "मं० १६८८ वर्षे फालगुरा सुदी ८ शनी श्री मूलसंघे भ॰ श्रीज्ञानभूषणदेव तत्पृष्टो भ० श्री जगद्भूषणदेव तदान्नाचे पुले ज्ञातिये खेमिज गोत्रे साधु तारन तद्भार्या मैना.... भार्या जमुना तत्पुत्र साधु भान तस्य भार्या नरायनदे तत्पुत्र साधु राजाराय खेमकरण एतेषां मध्ये साधु मानो विम्बं प्रणमन्ति।"
  - ३७ ब्राहृत्—धातु—२३ म्रं०- यचादि चमरछ्तादि सहित —लेख-रहित ।
  - ३८ भ्राहेत्-(खड्गासन)-धातु-३ श्रं०-लंख-रहित।

( कुल १४० प्रतिमायें है, जिनमें ३३ लिङ्गचिह्न-सहित और शेष लिङ्गचिह्न-रहित हैं )

- (७) मैनपुरी (मुहकमगंज) के दि० जैन पंचायती (बडा़) मंदिर में विराजमान लिगचिह्न-सहित प्रतिमात्रों पर का लेख-संग्रह ।
- श नेमिनाध-कृष्ण पा०-१० ग्रं० ऊंचाई "श्री सं० १६५२ का मिती माधसुदी १ काष्टासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे लोहाचार्याम्राये भ० सुनीन्द्रकीर्ति देवस्तदाम्राये अगरवाल वैश्ववंशे बाबू रामदासजी तत्पुता बाबू छेदीलाल विष्णुचंद्र जी नरोत्तमदासजी भी जिनमिन्दर पूर्वक श्री जिनविस्व प्रतिष्ठा करापिता ग्रंगरेज बहादुर श्रीमती राखी वित्रदृरिया शहंशाह राज्य प्रवर्तमाने शुभम् ।"
- २ तीन भगवान खढ्गासन—छन्नसहित—मध्य में शीतबनाथ—इघर उधर नेमिनाथ और अभिनंदननाथ—१३ घं०—"सं० १२१६ माघ सुदी ४ साधु उदबदे पुत्र जबचन्द्र।"

- ३ आदिनाध खड्गासन धातु १४ श्रं ॰ "सं० १६४४ प्रतिष्टितम् मैनपुरी ।
- भ चन्द्रदम श्वेत पा॰—११ श्रं०—"सं० १४४८ वेसाख सुदी ३ गुरौ मृ्बसंघे भाटारक की
   श्रीकिनचंद्रदेव सा० जीवराज पापडीवाल ... ....।
- र पार्ष्य—श्वेत पा०—१८ म्रं०—"सं० १४४८ वैसाख सुदी ३ गुरौ म्लसंघे भट्टारक की श्री जिनचंद्र देव सा० जीवरात पापदीवाल . ... ।"
- ६ पार्म्य धातु १२ श्रं० यक्तादिसहित 'सं० १३४६ चैत्र सुदी १३ ....चैत सुदी १३ ....चैत सुदी १३ ....चैत सुदी
- पार्श्व—धातु—१० ग्रं० -''सं० १४२= वर्षे वैसाख सुदी ७ श्रीमृलसंघे म० श्री जिनचंद्र
  तस्यहे श्री सिंहकीत्तिदेव महिमवंश साधु होसार्णदेवास्तरपत्र......'
- म आजितनाथ समूह बनादि-सहित —धानु १९ २० "मं० १४४४ जेष्ट सुदि ४ गुरौ श्रीकाष्टा-संघे भ० मलवर्कार्तिदेवास्तदान्नाये अग्रोतक मीतल गोन्ने साहु भरेल ....... प्रयामन्ति।"
- **६ अर्हत्—साकी पाषाण्—१४ ग्रं०—"सं० १३१४**"
- १० अर्हत्—चौमुली —धातु —७ ४० "सं १४२१ वर्षे मूनसंघे .... .. . '
- ११ अर्हत्—चौमुली धातु —७ ग्रंः 'सं० ३२४१ वर्षे असीजपुदी १२ सायु पं० इन्द्रलाल ।''
- 1२ पार्श्वनाथ श्वंत २० श्रं० "सं० १४४८ वर्षे वैसान सुदी ३ श्री मृत्तसंघे भद्वारकजी श्रीजिनचंद्रदेवा साह जीवराज पापडीवाल निस्त्रं प्रस्तमंती सा० धरमदास श्री सजा सो संघ।"
- १३ पार्श्व मंदिर सहित --धातु--२ श्रं०---"स० १७१० वर्ष माघ सुदी ४ श्रीमृ्लसंघे भट्टारक श्री नन्द्देव ।
- १४ पार्थ्व --स्फटिक--१॥ श्रं -- लेखरहित ।
- १४ पार्श्व श्वेत--२० श्रं०-- "सं० १४४८ वर्षे वैसाप सुदी ३ श्री मूलसंघे श्रीभद्दारक श्री मूलसंजे श्री भट्टारक श्री जिनचद्ददेवा माहु जीवराज पापड़ीवाल नित्यं प्रक्रमंति ।
- १६ पार्श्व --धातु--४॥ श्रं० -- "सं० १२४२ मावसुदा श्रीपार्श्वनाथ।"
- १७ चन्द्रप्रभ—धातु--१० श्र० "सं० १४४२ वर्षे वैसाप सुदो ३ वासरे चलचन्द्र राजा सीसिह राजा सिवर्सिह के राज्य में जीवराज पापड़ीवाल माधे "
- १८ अईत्—खड्गासन —धातु लेखरहित ।
- १६ अर्हत् चतुर्मुख समंदिर-खड्गासन -धातु-११ श्रं०-"सं० १६३६ माघ सुदी १० म० राजेन्द्रकीर्ति तदास्त्राये सुनीधरदासेन प्रतिष्ठितं छपरानगरे।"

(इन्ल ४१ प्रतिमाओं। में से २६ मे लिङ्गचिह्न व्यक्त है)

#### श्रीपूज्यपाद-कृत---

# बेंच-सार

( अनुवादक-पं• सत्वन्धर जैन, आयुर्वेदाचार्य, काम्बतीर्थ )

(गतांक से आगे)

हत्भ्यान्तं बहुभूषायां सर्व संस्वेद्येच्छनेः।

दित सिद्धो रसेन्द्रोऽयं चूर्णितः पटणालितः॥४॥
कांतपत्रस्थितैः रात्रौ जलैकिफलसंयुतैः।
तद्वल्लव्रयं सूतो दातन्यो मेहरांगिणां॥६॥
नाम्ना राजमृगांके।ऽयं मेहस्यूहिबनाशनः।
निर्दिष्टोऽयं रसो राजमृगांको नाम कीर्तितः॥७॥
दीपनः पाचने। वृंहो प्रह्णीपाग्डुनाशनः।
श्रामन्नो विकरः सर्वरोगन्नो योगसंयुतः॥५॥

टीका—सोने का अस्म १ भाग, चांदी का अस्म २ भाग, कांत लौह अस्म ३ भाग, बंग (रांगा का) अस्म ४ भाग, सीसे का अस्म ४ भाग, ये पाँचों क्रम से एक २ भाग बढ़ती लेकर वसकित करे तथा पारागंधक की कजली ४२ भाग ले एकतित करे एवं लौह अस्म द४ भाग लेकर सबके। कांछ की मूसली से १ दिन भर तक घोंटे। बाद सबके। अकरकरा के कांद्रे की सात आयना देवे तथा बहुभूवा में बंद कर स्वेदन विधि से स्वेदन करे फिर वह खूर्ण कपड़े से छानकर २ बहु अर्थात् ६ रसी भौवधि रात में कांत लौह के पत्रों में क्रिकला रखकर उस में जल डालकर उसके कांद्रे से सेवन करे। यह औषधि प्रमेह रोगवालों के। देवे। यह राजभूवांक रस सम्पूर्ण प्रमेहों के। नाश करनेवाला तथा दीपन और पावन है। प्रह्मिं, पांड, आमदीव की नाश करनेवाला श्रीर संपूर्ण रागों का विनाशक है।

६ ---शूलरोगे ज्वालामुखो रसः

रसगंधकगादंती कुनटी तीवताप्रके। वजाप्रकस्तु सर्वेषां श्लक्ष्णां कज्जलीं चरेतु ॥१॥ षट्केालं च चतुर्जातं वत्सनामस्तु कट्फलं। वंध्या ककोंटकी कन्द्धन्याकं कटुरोहिगी॥२॥ विषतिन्दुकवीजानि सामुद्रं मरिचानि च। षतेषां समभागानां परगालितचूर्णितम् ॥३॥ कजलीं तत्समां दत्वा विमृश्य परिमर्ध च। शिष्रू मूलस्य निर्गु ख्याः जयंत्याध्वित्रकस्य च ॥४॥ दिवसं (?) मर्दयेचातियस्तरः । द्रवैश्चैवमेकं पश्चाद्धिगुजलं दत्त्वा कुर्याश्चर्णमिता वटी ॥४॥ अयं ज्वालामुखा नाम पूज्यपादेन भाषितः। उप्णोदकानुपानेन सेविता च वटी नृणां॥६॥ शूलं च गुल्मरोगं च दुःसाध्यं श्लेष्मगुल्मकं। ज्वरान् कफकृतान् हंति कफरेगगान्विशेषतः॥७॥ गलामयान् स्वरभ्रंगं पांडुं शोफं कफं तथा। प्रहर्गी चातिमंदाम्नि चामकाष्ठं विशेषतः॥५॥ दुस्तरं चामवातं च जीर्णवातगदं तथा। सर्वव्याधिहरः शीव्रं नाम्ना ज्वालामुखा रसः ॥६॥

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, गेादंती हरताल, ताम्र मस्म तथा शुद्ध मैनसिल, वक्षम्रमुक का भस्म, सब समान लेकर सब की कजाली करे, फिर है तेाला चतुर्जात (दालबीनी, इलायची, तेज पत्न, नागकेशर) लेवे पवं शुद्ध विष नाग, कायफल, बांम-ककोड़ा, बिदारीकंद, धनियाँ, कुटकी, शुद्ध कुथला, समुद्र नमक, काली मिरच, इन सबका पक पक तोला लेकर कुट कपड़कान कर इन सब के चूर्ण बराबर ऊपर की कजाली लेकर मर्दन कर मीठे सोजना की जड़ और निर्णुं डी जयंती (अरनी) चित्रक इन सबके स्वरस में या काढ़े में धलण धलम पक पक दिन भावना देकर खुखावे। पश्चात् हींग का पानी देकर चना बराबर गेली बांधे तब यह ज्वाला मुख्य नामक रस तैयार हा जाता है। यह पूज्यपाद स्वामी का बताया हुआ रस है। इसको गर्म पानी से सेवन करने से शूल रोग तथा दुःसाध्य कफजन्य गुल्म रोग, कफजन्य ज्वर, गले के रोग, स्वरमंग, पांडु रोग, शोध रोग, कफजन्य केर्कि भी रोग, प्रहणी, अत्यन्त मंदाग्नि, विशेष कर आम केष्ठ को तथा कठिन आमबात, बीर्ण बात आदि सम्पूर्ण रोगों को अनुपानयोग से यह नाश करता है।

#### १०--सन्निपाते-सन्निपातान्तको रमः

रसं बिषं रविं रुष्णां गंधकं सोषणं क्रमात्। द्विस्तुःपंचित्रदशवसुसंख्यकं (१) चाष्टकं ॥१॥ अर्कपत्ररसेनैव याममातं तु मर्वयेत्। गुंजाप्रमाणविकां क्रायाशुक्कां तु कारयेत्॥२॥ ध्यार्द्र कद्रवसंयुक्ता सन्निपातकुलांतिका। सर्वदोषविनाश्चां पुज्यपादेन भाषिता॥३॥

टीका—शुद्ध पारा २ भाग, शुद्ध विवनाग चार भाग, ताम्रभस्म पाँच भाग, पीपल १३ भाग, शुद्ध गंधक माग, कोली मिर्च माग इन सबको लेकर अकेनन के पत्ते के स्वरस में एक प्रहर तक मर्दन करके एक एक रत्तो प्रमाण गोली बांध लेवे और क्राया में सुखावे। इस गोली को अदरख के रस के साथ देने से सान्नपात शान्त होता है तथा यह सब दोवों का नाश करनेवाला है, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

### ११---जलादरादौ पंचामि-गुटिका

पंचाक्षिः पंचलवशं द्वित्तारं रामठं बचा।
कटुवयाजमोदा च सर्पपं जीरकद्वयं॥१॥
लशुनं विवृताप्रनियं समभागानि कारयेत्।
सुधात्तीरेग् संपिष्य सुरग्रस्योदरे त्तिपेत्॥२॥
घृतालिप्तं च कर्तव्यं पचेद् गोमयविद्वना।
स्वांगशीतलमादाय सर्वं पिष्ट्वा सुधारसैः॥३॥
कोलबीजार्धमाव्रेग् बटकान् कारयेद्विषक्।
लेहयेद्दिधसारेग् जलकूर्भं च कुम्भजं॥४॥
पथ्यं द्वस्योदनं तकः हिता सर्वेदिरापहा।
पुज्यपाद्मयुक्तेयं सर्वोद्रस्कुलान्तनी॥४॥

टीका—पाँच भाग चित्रक, पाँचो नमक (समुद्र नमक, काला नमक, सींघा नमक, विड नमक, साँभर नमक) सज्जीज्ञार, जवाखार, हींग दूधिया, वच, सोंठ, मीर्च, पीपल भजमोदा, सफेद सरसो, दोनों जीरा, लहसुन, निशोध, पीपरामूल ये सब दक दक भाग लेकर सबके। कूट कपड़क्कान कर थूहर के दूध से पीस कर सूरण का कुछ दल निकाल कर उसके भीतर सब दबाइयों को भर दे धीर उसके। घी से लिस कर ऊपर से कपड़मट्टी कर सुखादे, इसके उपरांत जंगली कंडों की ध्रिप्त में पकावे, जब स्थांग शीतल हो जाय तब सबको किर से थूहर के दूध से पीस कर बेर की गुठली के आधे परिमाण के बराबर गोली बांधे धीर उस गोली के। दही के लोड़ से एक एक या दो दो गोली खावे। इसके खाने से जलोदर, कूर्मोदर शांत होते हैं। इसके ऊपर दही भात पथ्य है। यह पूज्यपाद स्वामी की कही हुई सब प्रकार के उदर रोगों को नाश करनेवाली है।

### १२--- उपदंशादौ कंदर्पो रसः

सुरसं दशभोगं च गंधकस्य तथैव च।
नवसारार्धभागं तु सर्वमैवं प्रमर्वेयत् ॥१॥
हंसपादी जयंती च स्वरसैः कृष्णधूर्तकैः।
कोचकुण्यां विनिक्तिण्य चावक्ष्य प्रयक्ततः॥२॥
ज्वालयेद्धिं यत्नेन दिनत्रयविनिर्मितम्।
स्वांगशीतलमुद्धृत्य प्राह्यं यत्नेन मस्मकं॥३॥
देवकुसुमं च कर्पूरं दापयेत् समभागकम्।
गुंजाद्वयं त्रयं चैव मधुना लेहयेन्नरः॥४॥
उपदंशहरभयागोऽयं धातुवर्धनतत्परः।
कंदर्पसमतनुं कृत्वा पुज्यपादेनभावितः॥४॥

दीका—शुद्ध पारा १० भाग, शुद्ध गंधक १० भाग श्रौर नौसादर ४ भाग, सबको पकित कर कजली बनावे तथा हंसराज, गनयारी, (भरनी) काला धतुरा इसके स्वरस में मर्दब करके सुखावे तत्पश्चात् काँच की शीशी में भरकर बालुकायंत्र में तीन दिन तक पकावे जब ठीक पाक हो जाय तब ठंडा होने पर यक्षपूर्वक निकाल ले तथा उसमें लवंग श्रौर कपूर समान भाग मिलाकर २ रखी श्रथवा तीन रखी मधु के साथ दे, तो यह अनेक कठिन से कठिन उपदंश को नाशकर मनुष्य के शरीर को कामदेव के सहश बनाकर धातु को बढ़ाने में समर्थ होता है यह पूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

### १३---विषमज्वरे चतुर्थज्वरहरवटिका

टंकणं दरहं स्तं कणावोलं तु तुत्थकं। कांतं गंधं शिलातालं नवसारं तथा विषं॥१॥ कारबल्लीरसैर्मर्धे वटी गुंजाप्रमाणिका। गुडेन सह मिश्रं तु चातुर्थिकहरीपरम्॥२॥

टीका — शुद्ध खौकिया सुहागा, शुद्ध सिंगरफ, शुद्ध पारा, पीपल, शुद्ध बोल, शुद्ध त्रुतिया, कान्तिसार, शुद्ध आँवलासार गंधक, शुद्ध मैनशिल, शुद्ध तयिकया हरताल, शुद्ध नौसादर, शुद्ध सिंगिया, इन सबको घोंट, कर कूट, पीस और कपड़कुन कर, करेले के स्वरस में १ रत्ती प्रमाण गोली बनावै तथा पुराने गुड़ के साथ खौथिया ज्वर माने के पहले, एक एक गोली खाने से लाभ होता है।

#### १४-- श्रमिमांचे श्रमिकुमाररसः

रसगंधकयोः कृत्वा कज्जलीं तुल्यमागयोः।
पादांशममृतं दत्ता शुक्तिभस्मसमांशकम् ॥१॥
हंसपादीरसैः सम्यङ् मर्द्यित्वा दिनत्रयम्।
स्थूलगोलांस्ततः कृत्वा परिशोध्य खरातपे॥२॥
निरुध्य बालुकायंत्रे कमृत्युद्धेन विन्तृना।
पचेदेकमहोरात्रं ततः शीतं विच्यूर्णयेत्॥३॥
पादांशममृतं दत्ता मर्दयेदार्द्धकद्भयैः।
नियुज्यस्थालिकामध्ये ततोऽन्यस्थालिकादरे॥४॥
पलार्धममृतं दत्ता रसस्थालीं च तन्मुखे।
स्युक्तां दत्ता रसस्थालीं च तन्मुखे।
स्युक्तां दत्ता इदं स्त्रुच्चा बुल्यामारोध्य यक्ततः॥४॥
यामं प्रज्वालयेद्धिं विच्यूर्ण्य तद्नंतरम्।
करंडके विनिक्तित्य स्थापयेदित यक्ततः॥६॥
रसोह्यग्निकुमाराख्यो पूज्यपादेन मावितः।
हन्यादेवोऽग्निमांद्यं ज्वरगदमिखलं वातजातां त्त्वार्ति ॥
हाक्ताख्यं पांडरेगां कफजनितगदान श्लीह्युल्मौ गदार्ति ॥

सर्वाङ्गीणं व शूलं जठरभवरुजं खंजतां पङ्गुलत्वम् । सर्विश्वासाध्यरेगगान् जिन इव दुरितं रक्तगुल्मं वधूनाम् ॥७॥

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक ये दोनों बराबर बराबर लेकर उनकी कजाली बनाये तथा पारे से चौथाई भाग शुद्ध विष लेवे और विष के बराबर शुक्तिका सस्स लेकर सबको तीन दिन तक हंसराज के रस से घोंट, तत्पश्चात् उसका गोला बना कर तेज धाम में सुखावे, सुख जाने पर बालुकायन्त्र में रख कर कम से मृदु, मध्यम और तीन धान्नि से पक दिन-रात पकाचे फिर ठंढा होनेपर सबका चूर्ण कर उससे चौथाई शुद्ध विषनाग मिलाकर अदरख के रस के साथ घोंटे तथा उसको एक कोरी हंडी के अंदर रख देवे या लेप कर देवे। बाद दूसरी हंडी में २ तोला विषनाग के चूर्ण को पानी से गीला कर सब में छिड़क देवे। पहली हंडी पर दूसरी हंडी के। उल्टी कर (मुख से मुख मिलाकर) रख दे। दोनों के मुख के। कपड़मिट्टी से बंद कर और सुखाकर चूल्हे पर रख एक प्रहर तक आँच देवे और टंढा होने पर चूर्ण करके शीशी में रख लेवे, बस पेमे ही अन्निकुमार रस तैयार हो जाता है। यह पुज्यपाद स्वामो का कहा हुआ रस है। यह धान्नि की मन्दता, सर्व प्रकार के ज्वर, बातरोग, तथ, शोधरोग, पांडुरोग, कफजन्य रोग, श्लोहा, गुल्मरोग, सर्वांग का शुल, उदरशुल, खंजपना, लंगड़ापन, स्त्रियों के रक्त गुल्म तथा और भी असाध्य रोगों को यह रस नाश करता है जैसे जिन भगवान पापों को नाश करते हैं।

#### ५४ — उद्र-रोगे राजचंडेश्वररमः

रसं गंधं विषं ताम्नं सप्ताहं मर्द्येत् हढं। निर्गुं ड्यार्द्र कनिर्यासैः पृथक् सिद्धो भवेद्रसः॥१॥ राजचण्डेश्वरो नाम गुंजैकं चार्द्र-वारिणा। उद्दररोगनिवृत्यर्थ पुज्यपादेन भाषितः॥२।

टीका—-शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध विष, तान्नभस्म इन चारों को सात दिन तक निर्गृत्डी के स्वरस में तथा श्रद्रख के स्वरस में अलग अलग घोंटकर एक एक रत्ती की गोली बनावे और उस एक एक गोली को सुबह, शाम श्रद्रख के स्वरस के साथ सेवन करे तो सर्व प्रकार के उद्दर रोग शांत हो जाते हैं ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

### १६--ज्ञरादौ ज्ञरांकुशरसः

सूतभस्म द्रदं समं मृतं शंखनाभिवरशुद्धगंधकं। नागरक्विधतमर्दितं च तद्वल्लमात्रमिव नृतनज्वरे॥१॥ आर्द्रकद्वविमिश्रितं द्देत् त्रयूषणस्य त्रिफलारजःसमैः। पूज्यपादकथितो महागुणः सर्वदोषप्रशमः ज्वरांकुशः॥

टीका—पारे का भस्म, शुद्ध सिंगरफ, ताम्रभस्म, शुद्ध शंखनाभि, शुद्ध गंधक इन सकतो बरावर लेकर सींठ के काढ़े से मर्दन करके गोली बनावे और इसको एक ब्रह्म अथवा रोगानुसार माता कल्पना करके नवीन ज्वर में अद्रख के रस के साथ तथा सींठ, कालीमिर्च, पीपल के काढ़े के साथ और त्रिकला के काढ़े अथवा चूर्ण के साथ देवे, तो सर्व प्रकार का ज्वर शांत होते।

### १७—सन्निपातादौ भूत।दिभैरवरसः

स्तं व गंधकं चेति प्राह्यं चेव समांशकम् । समांशव्योषमंमिश्रं मर्र्येन्निम्ब —वारिणा ॥१॥ दिनेनैकेन सततं सूर्यतापेन शोषितं । चतुर्थां शविपं प्राह्यं रससिद्धिर्भविष्यति ॥२॥ भक्तयेद्रगुञ्जमात्रेण चार्द्यं कस्य रसेन तु । सर्वाणि संनिपातानि-तिद्रोषद्वन्द्वजं हरेत् ॥३॥ सर्वशैत्यं च मूकत्वं प्रलापं तन्द्रिकं हरेत् । भूतादिभैरवो नाम पुज्यपादेन भाषितः ॥॥

टीका—शुद्ध पारा तथा शुद्ध गंधक दोनों समान भाग छेकर कजाछी बनावे फिर दोनों के बराबर सींट, मिर्च, पीपल छेकर मिलावे और नीम की पत्ती के स्वरस में दिन भर घोंटता रहे और धूप में सुखावे तत्पश्चात् उस सम्पूर्ण श्रोषधि से चौधाई शुद्ध विष छेकर मिलावे और खूब घोंटे बस रस तैयार होगया। इसको १ रत्ती प्रमाण अद्रक्ष के रस के साथ सेवन करने से सर्व प्रकार के सन्निपात, तिदोषज ज्वर, इंन्द्रज ज्वरों को नाश करता है तथा सर्व प्रकार के शीत रोग, मूकता, प्रलाप, तंद्रा इत्यादि रोगों का भी नाश करता है। यह मूतादिभैरव नाम का रस पुज्यपाद स्वामी का बनाथा हुआ बहुत उत्तम है।

#### १८-सर्वज्वरे चन्द्रोदयरसः

रसगंधं तथा वंगं वास्रकं समभागतः।
मेळियत्वा तु वंगेन समं सूतं विमर्व्येत्॥१॥
तत्नै कीकृत्य वंगाम्रे जंगीराम्छेन मर्व्येत्।
सामान्यषुदमाद्यात् सप्तधा भावितो रसः॥२॥
कुमार्या विक्रकेणापि भावियत्वा तु सप्तधा ।
गुढेन जीरकेणापि ज्वराजीर्णे प्रयोजयेत्॥३॥
इत्येवं रोगतापज्वन्द्रोद्यरसः स्मृतः।
सर्वदेषिविनिर्मृकः पुज्यपादेन भाषितः॥४॥

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, वंग भस्म श्रीर श्रम्नकरस ये चारों बरावर लेवे, यहां पर पहले बंग को गलावे जब बंग गल जाय तब उसमें पारा डालकर मिलावे पश्चात् दूसरी श्रीविध मिलावे और जंबीरी नींबू के रस से मर्दन करे और पुट देवे, इस प्रकार सात बार भावना देकर पुट लगावे, कुमारी के स्वरस से तथा चित्रक के स्वरस से सात सात भावना देकर पुट लगावे इस प्रकार जब इक्कीस पुट हो जाय तब तैयार हुआ समसे । यह पुराना गुड तथा सफेद जीरा के साथ सेवन करने से सब प्रकार का ज्वर पवं अजीर्थ रोग को नाश करनेवाला है। यह सब दोवों से रहित चन्द्रोदय रस पूज्यपाद स्वामी को कहा हुआ है।

98 — नवज्वरे नवज्वरहरविका षवामृता रसंगंधं मरिषं ताष्प्रभस्मकं। टंकणं च समं कृत्वा झंकोलरसमर्वितां ॥१॥ द्विदिनं गुंजमात्रां तु वटिकां कारयेक्षिक् । भार्द्र कस्य रसैवेंया नवज्वरहरी व सा ॥२॥ पश्यं दुभ्योदनं कुर्यात् पुज्यपादेन भाषिता।

दीका—दूषिया वस, गिलोय, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, काली मीर्च, ताम्र मस्म, सुद्धाने का मस्म इन सक्के। एकतित कर अंकोल के स्वरस में दो दिन तक मर्दन करके एक एक रखी की गोखियां वांध लेवे तथा अदरस के रस के साथ सेवन करे तो नवीन ज्यर शांत हो जाता है। इसके ऊपर दृद्धी-भात का पथ्य सेवन करे। यह पूज्यपाद स्थामी की कही हुई नवज्वरहरवटिका उत्तम है।

### THE JAINA ANTIQUEY

#### An Anglo-Hindi quarterly Journal,

Vol. I.]

September, 1935.

[ No. 2.

#### Editors:

Prof. HIRALAL JAIN, M.A., LL.B., P.E.S.,

Professor of Sanskrit, King Edward College, Amraoti, C. P.

Prof. A. N. UPADHYE, M.A.,

Professor of Prakrata, Rajaram College, Kolhapur, S.M.C.

B. KAMTA PRASAD JAIN, M.R.A.S.,

Aliganj, Distt. Etah. U.P.

Pt K. BHUJABALI SHASTRI,

Librarian, The Central Jaina Oriental Library, Arrah.

Published at

THE CENTRAL JAIN ORIENTAL LIBRARY.

ARRAH, BIHAR, INDIA.

Annual Subscription:

#### THE

### JAINA ANTIQUARY.

''श्रीमत्परमगम्मोरस्या द्वादामोघलाञ्छनम् । जीयातते लैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥''

Vol. I. No. II

ARRAH, (INDIA)

September, 1935.

### WHO WAS THE FOUNDER OF JAINISM?

(By Kamta Prasad Jain, M.R.A.S.)

A right answer of the question, given above as title, is yet to be searched and worked out; since the theory given as an established fact in the Text Books of Indian History of our schools and colleges, besides the general books on the subject, is that most probably the founder of Jainism was Parsvanatha, whom the Jainas regard as their 23rd Tirthankara<sup>1</sup>. This proposition is far from the truth. There was a time when European scholars regarded Jainism to be a religion of medieval advent, and then others came forward to call it an off-shoot of Buddhism<sup>2</sup>. But

 <sup>&</sup>quot; Most probably Parsva, the 23rd Tirthankara was the founder of Januam."
 Encyclo of Religion and Ethics, vol VII p. 465.

<sup>&</sup>quot; Parsva ... . . was indeed the Royal founder of Jamesm."

<sup>-</sup>Harmsworth's History of the world, II, p. 1198,

Oxford Students History of India, p. 43, Early History of India, p. 31, Cambridge History of India, vol. I pp. 153 154, etc., etc.

<sup>2.</sup> Elphinstone, History of India, p 27 and 122 Barth, Wilson, etc., quoted in the "Jama Itihasa Series, No. I."—p. 6.

their opinions, though honest, were not based on sound knowledge and so could not stay long. Soon after came Prof. Jacobi in the field and studied Jaina Canonical books along with the Buddhist Suttas and he proclaimed for the first time the authenticity of Jainism as an independent and pre-Buddhistic religion. He however, regarded Parsva as an historical person and founder of Jainism quite wonderfully; but at the very time he had to remark also that:—

"But there is nothing to prove that Parsva was the founder of Jainism. Jaina tradition is unanimous in making Rishabha, the first Tirthankara (as its founder) There may be something historical in the tradition which make him the First Tirthankara<sup>2</sup>."

Unfortunately, inspite of this clear statement that no evidence is available to displace Jaina tradition of the first Trithankara as its founder in this cycle of time, the queer view has come to be held that Parsva is the founder of Jamism. The main reason for the prevalance of this view is perhaps the hoary antiquity of Rishabhadeva, the first Tirthankara, which makes it not an easy task to believe the tradition at all His life time goes most anterior to that of Rama and Lakshamana and the history of India has been also assumed to begin with the 8th or 10th century B.C. But how this assumption can be relied upon now, when the literary and moreover epigraphical evidence is available to push back the beginning period of the ancient history of India not only by decades but by centuries? The Jama and Buddhistic literatures of the Mauryan period and the antiquities of Mohenjo-Daro and Harappa cannot be overlooked in this respect. Recently it has been pointed out by Prof. Pran Nath of the Hindu University, Benares, that a copper-plate grant belonging to the period of Babylonian ascension mentions the name of Nemi, the 22nd. Tirthankara of the Jamas\*. It means that the real history of India and the beginning of Jainism go back anterior to the 10th, century B.C.

Under the circumstances, sound scholarship demands a review of the ancient traditions of our *Puranas* with more reliability, and, as such, we cannot be justified in passing the great personality of Rishabha as a myth only, and proclaiming *Parsva* as the founder of Jainism! Rather

<sup>1.</sup> Jaina Sutras, S. B. E. XLV, Intro: p XXI ff.

<sup>2.</sup> Indian Antiquary, vol. IX p 163

<sup>\*&</sup>quot; Dr. Pran Nath, Professor of the Hindu University, Benares, has been able to decipher the copper plate grant of Emperor Nebuchandneyyar I (Circa 1140 B C) or II (Circa 600 B C.) of Babylon, found recently in Kathiawad The inscription is of great historical value........It may go a long way in proving the antiquity of the Jama religion, since the name of Nemi appears in the inscription."—Times of India, 19th Maich 1985, p. 9.

the Jama and non-Jama literary and epigraphical evidences establish it beyond doubt that there had been a real person of the name of Rishabha in ancient India, who was in fact the founder of Jamism in this cycle of time, as we shall see below.

In the Jama literature, the Agama (Canonical) texts of the Swetambara sect are regarded by a certain scholar of the type of Jacobi as belonging to the Mauryan period \* & they clearly narrated the life of Rishabha & name him as the first Tirthankara of the Jainas. Similarly the available Agama (canonical) portion and the other texts of the first century B.C. of the Digambara sect mention this great Hero in the same way.

In the non-Jam literature our eyes naturally turn to the Vedic literature, and we find mentioned in a work of no less importance than the Rigveda itself the name of Rishabha<sup>2</sup>; but scholars doubt and say that there is nothing to show that he was a Jama Tirthankara<sup>3</sup>. Of course Sayana and other commentators of the said Veda undoubtedly establish it to be a personal name, but they are also not clear as to the identity of the person named<sup>4</sup>, and it seems that either they had no knowledge of him, or they did not want to disclose it owing to religious animosity, which indeed made many alterations and additions in the Vedas<sup>5</sup>. But to remove our gloom of ignorance at this place the Hindu Puranas come to our rescue and they give, one and all, the same story of Rishabhadeo as is found in the Jama Literature. Then, why not should we regard

4 Sarvanu kramanika, (London) p 161.

मार्कपढेयपुराण अ० ४० प्रष्ट १४०; कूर्मपुराण अ० ४१ प्रष्ट ६१; अभिपुराण अ० १० प्रष्ट ६२; गरुडपुराण अ० १ पृ० १

"नाभे निसर्गे वद्यामि:हिमोहऽस्मिन्निवोधत् । नाभिस्यजनबर्युतः मरुदेश्यां महासुति ॥१६॥ ऋषभपार्थिव श्रोष्ट सर्वज्ञसम्य पूर्वजम् । ऋषभाद्धरतो जङ्गोवीरः पुत्रशताप्रजः ॥६०॥ सोभिषिच्यर्षभः,पुत्रं महाप्रवज्या स्थितः । हिमान्हं दक्षिणं वर्षे भरतायन्यदेदवत् ॥६॥

Juna Sutras, S B. E , Introduction

<sup>+</sup> Acharanga Sutia, Kalpasutra, S. B. E. pp. 252-53, Samavayanga - Sutra. —(Hyderabad ed) pp. 97—194.

<sup>1.</sup> जयधवला - महाधवला— प्रवचनसार आदि ।

<sup>2.</sup> ऋषभं मासमानानां सपत्ननां विषा सिहं। हन्तारं शब् यां कृषि विराजं,गोपितं गवाम् ॥ ऋग्वेद १०।१२।१६६

<sup>8.</sup> Historical Gleanings p 76.

<sup>5</sup> Pargiter, A. I. H. T., p. 11 & Asur India, Intr. iv.

<sup>6.</sup> cf. Jain account of Rishabha (Harivamsa 8. 55-154) with the following quotations from the Hindu Puranas —

<sup>&#</sup>x27;'अष्टमे मरुदेश्यांतु नाभेर्जात उरुक्रमः । दर्शयन्वस्मधीराणां सर्वाश्रमः नमस्कृतः ॥६३॥ इस्वादि<sup>१</sup>१ —भागवत प्रथम स्कन्ध त० अ०

Rishabha of the Vedic text to be that of the Jaina literature? Moreover when the Vedic commentator insists on the elucidation of Vedic tradition with the help of traditional history in the Epics and the Puranas<sup>1</sup>, it is but natural for us to regard the Vedic Rishabha to be the son of Patriarch Nabhi and his wife Marudevi and the founder of Jainism in this cycle of time. This agreement of the Jaina and the Brahmanical texts is so striking and singular that we cannot deny its validity<sup>2</sup>, and, moreover, there are Vedic scholars like Prof Virupaksh Wadiyar, M.A., Veda-Tirtha and others who clearly express that Rishabha of the Rigveda hymn is the same as the first Tirthankara of the Jainas<sup>3</sup>.

Likewise the epigraphical evidence also bears testimony to the real personality of Rishabhadeva. Most ancient Mohanjo Daro seals may be pointed out in this respect; the nudity and the pose of eyes of the figures engraved on them 4 are the characterising elements and marks of the Jain images. Rai Bahadur Ramprasada Chanda, M.A., remarks rightly about them:—

"Yoga or religious meditation is the common element of all historic Indian religions with the exception of Vedic ritualism . ... .. The Kayotsarga (dedication of the body) posture is peculiarly Jaina. It is a posture not of sitting, but of standing. Adipurana (XVIII) Kayoisarga posture is described in connection with the penances of Rishabha or Vrishabh, the first Jina of the James .... Not only the seated deities engraved on some of the Indus seals are in Yoga posture and bear witness to the prevalence of Yoga in the Indus valley in that remote age, the standing deities on the seals also show Kayotsarga posture of Yoga described above ..... A standing image of Jina Rishabha is in Kayotsarga posture on a stelle... . .in the Curzon Museum, Mathura.....It will be seen that the pose of this image closely resembles the pose of the standing deities on the Indus seals. The name Rishabha means bull and the bull is the emblem of Jina Rishabha. The standing deity figured on seals 3 to 5 may be the proto-type of Rishabha."5

<sup>1.</sup> Asur India, Int. IV.

<sup>2,</sup> Prof Stevenson Lemarked. "It is so seldom that Jamas and Brahmanas agree, that I do not see how we can refuse them credit in this instance, where they do so."—Kalpasutra, Intro. XVI.

<sup>3.</sup> जैनपथप्रदर्शक भाग ३ श्रंक ३ प्रष्ट १०६।

<sup>4</sup> Mohenjo Dato, I, 52-78.

<sup>5.</sup> Modern Review, Aug. 1932 pp. 156-159.

Address to the

There is not only the resemblance of Jaina image of Rishabha, the first Jina, with the figures on the Indus seals, but certain seals bear an inscription, which Prof. Pran Nath reads as Jineshwara. It is enough to prove the authentic antiquity of the Jaina tradition of Rishabhadeva.

Besides it, the ancient Hathi Gumfa inscription of king Kharvela mentions clearly an image of Agra Jina (i.e., the first Jina. Rishabha) which was a national asset of the Kalinga people and was taken away to Magadha by a Nanda King?.

It means that the tradition of Rishabhadeva is more ancient than that of Nanda period. The religious votaries of the times of Buddha and Mahavira no doubt regarded Rishabha as a real person and worshipped his images.

The images of Rishabhadeva and other Jaina deities bearing inscriptions dedicated to Rishabha in the Curzon Museum, Muttra, and excavated from Kankah Tila also prove this very thing. There were images of Jinas engraved on the plane of that Stupa which was regarded in the Indo-Scythian period, as the work of Devas and which Profs. Bulher and Smith assigned to the time of Parsvanatha i.e., 8th century B.C. This evidence pushes back the Jaina tradition of 24 Tirthankaras including Rishabhadeva far anterior to Nanda and Mahavra's time

Now, if Rishabha was not a real personage, there is no reason why some people of ancient India should make and worship his images and dedicate inscriptions to him.

Hence, we should regard Rishabha as a real personage, and as the founder of Jamism in this cycle of time.

<sup>1</sup> IHQ Vol VIII No 2 Suppl.

<sup>2.</sup> JBORS, 11I 465-67.

<sup>3.</sup> Jain Stupa and other Anti of Muttra.

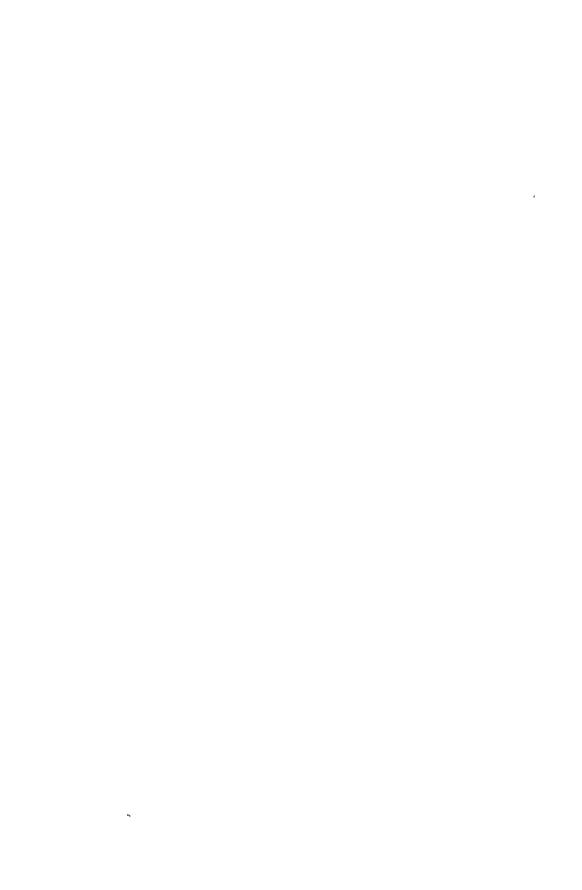

## MATHEMATICS OF NEMICANDRA

(By Bibhūtıbhūşaņa Datta)

### Nemicandra's Time and Place

Acārya Nemicandra Siddhānta-cakravartī was a contemporary of celebrated Cāmundarāya (or Cāmundarāja), a profound scholar, a brave general and a great statesman. Cāmundarāya was minister of King Mārasimha II (died 975 A. C.) and also of his descendent King Rācamalla (or Rājamalla) II died 984 A. C.) of the Ganga Dynasty of the West. During the reign of the former he won several great battles. With the advance of age, Camundaraya devoted himself more and more to religion and became one of the greatest promoters of Jamisin. Though a disciple of the venerable Saint Ajitasena he was much devoted also to Nemicandra. Gommata-sara of Nemicandra, we find appreciative mentions of Cāmundarāya In fact, as has been attested by its commentator, Abhayacandra Traividya-cakravartī, Nemicandra composed that work by way of discourses on scriptures to Camundarava and in answer to questions put by him. In the same way Nemicandra wrote another work, Triloka-sāra by name, so we are informed by his chief disciple, Mādhavacandra Traividyadeva, in his commentary on the work. According to the Bāhubali-carita (1614). Nemicandra accompanied Cāmundarāya on a pilgrimage to the image of Gommatesvara at Podanapura and in obedience to his command the latter erected on the Vindhyagiri at Śravana Belgola (Mysore) a colossal image of Bāhubali (more commonly known as Gommatasvāmī or Gommatesvara), the biggest and most ancient of the three Jain statues (of about  $56\frac{1}{2}$ ,  $42\frac{1}{6}$  and 35 feet in height) which "are amongst the wonders of the world" and "undoubtedly the most remarkable of the Jam statues and the largest free. standing statues in Asia." This image was completed in 980 A.C.1

<sup>1</sup> See the Introduction (pp. xxvff) of Sarat Chandra Ghoshal to his edition of the *Dravya-samgraha*, with the commentary of Brahmadeva, English translation, notes and an original commentary (in English) by himself, Arrah, 1917.

Cāmuṇḍarāya wrote three books, Cāmundarāya Purāṇa, Cāritra-sāra and a commentary (in Kanarese language) of the Gommaṭasāra of Nemicandra. From the colophon of the first work we learn that it was completed in the Śaka year 900 (= 978 A.C.). Thus it is found that Ācārya Nemicandra lived about 980 A.C.

Acārya Nemicaudra was a disciple of Acārya Abhayanandi and belonged to the Deśīya Gana of the Jainas. This sect flourished mainly in the Karṇātaka. So it is very likely that Nemicandra came from that part of Hindusthan. That was indeed the field of his activity.

### Nemicandra's Works

Scholars have differred about the works of Acarva Nemicandra Siddhānta-cakravartī. The author of the Būhubali-carita has attributed to him only three works namely the Gommatasara, Labdhisāra and Trilokasāra. There are internal as well as external evidences to prove that these three works were truly composed by our author. So there cannot and, indeed, has not been, any difference of opinion about them Unfortunately, we cannot be as sure about others. According to Sarat Chandra Ghoshal, followed by J. L. Jaini, he wrote two other works, Dravyasamgraha and Ksapanasāra, probably also Pratisthāpātha. Babu Jugalkisore 3 doubts if Muni Nemicandra, the author of the Dravyasamgraha, can really be identified with Nemicandra Siddhanta-cakravarti, the author of the Gommatasara, on the ground of certain difference, pointed out by him, between the philosophical ideas profounded in these two works. In his commentary on the Dravyasamgraha, Brahmadeva states that Muni Nemicandra stayed for some times in the temple of Tirthankara Muni Subrata in the town of Asrama, the capital of Srīpala, a

<sup>1</sup> Loc eit, pp xxixff.

<sup>2</sup> Gommalasāra, Jīvahānda, edited with English translation and notes by J L Jaini, Lucknow, 1927, Introduction, p. 9.

<sup>3</sup> Trilokasāra with the commentary of Mādhavacandra Traividyadeva, edited by Pandit Manoharalal Sastri, Introduction, p. 10

chieftain of the famous King Bhoja of Dhāiā (in Malwa). He then composed a short treatise of twenty-six verses, entitled Laghu Dravyasamgraha, for a merchant named Soma and subsequently enlarged it into Brhad-Dravyasamgraha. Our author lived long before the time of King Bhoja. The present article on the mathematics of Nemicandra Siddhānta-cakravartī is based wholly on materials furnished by his Gommatasāra and Trilokasāra. So the difference of opinions about his other works just noted does not affect us in the least. It may be mentioned by the way that there is nothing of mathematical interest in the Dravyasamgraha.

#### Nemicandia as mathematician

Except the Trilokasāra which treats of the cosmography of the Jainas, other works of Nemicandra are devoted to the Jaina philosophy. As is shown by his title, Siddhanta cakravarti ("Paramount Lord in the Siddhantas or Jaina Scriptures"), Nemicandra was highly learned in Jaina Scriptures and is still recognised by all as a great authority on them. It appears that he had a fair knowledge also of mathematics. He is found to have employed the law of indices, summation of series, mensuration formulæ for a circle and its segment, and permutations and combinations. It is true that most of those results were not new but were known to the anterior Hindu mathematicians. But if we remember that Nemicandra was essentially a philosopher and a saint, the so much knowledge of an abstruse secular science, as displayed by him, will appear very commendable. Some of his results in combinations we have not so far found in any Hindu work before the fourteenth century of the Christian era.

### Arithmetical Notations

From early times there were devised in India various methods for expressing numbers, such as by means of (1) names of things, 1

<sup>1</sup> For a complehensive account of the nominal notation or word numerals see the following articles of the author "Sabda-samkhyā Piaṇāli" in the Bangīyu Sāhitya Panādad Patrikā, 1335 B S (=1928-29 A.C.), pp. 8-30 "Nāma sunkhyā," Ibid, 1337 B.S. pp. 7-27.

### "विधुणिधिणगणवरविणभणिधिणयणवरुद्धिणिधि खरहत्यो । इगितीसस्रुग्ण सहिया..."\*

Here the rightward move is followed. But in "प्राण्यसमैकदारुं ण्वक्रप्प् ग्णामसुरणणवसद्री" = 7905694150, the leftward move has to be adopted

For the alphabetic notation, he has applied the Katapayādi system in its second variant. For example, we find

### "तल्लीनमधुगविमलं धूर्मासलगाविचेारभयमेहः। तटहरिखमसा "

=79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 with the leftward move, and

<sup>1</sup> For a compresensive account of the aiphabetic notation see the writer's articl "Aksara-samkhyā Pianāh," in the Bangiya Sāhitya Parīgad Patrikā, 1336 B.S., pp. 22-50

<sup>2</sup> Bibhutibhusan Datta, "Aukānām vāmato gatih," Bangiya Sāhityā Parisad Patrikā, 1337 BS, pp. 70—80.

<sup>3</sup> Bibhutibhusan Datta, "Jama-sahitye nāma-sahikhyā," Bangiya Sāhitya Parisad Patrikā, 1337 B.S., pp. 28—39

<sup>4</sup> Trîlokasāra, Gāthā 21.

<sup>5</sup> Ibid, Gatha 313.

<sup>6</sup> Gommala-sāra, Jīvakānda, Gāthā 158.

### " वटलवणरोचगानगनजरनगंकाससस्यधमपरकधरं। विगणणवसुगणसहिदं…"1

=413,452,630,308,203,177,749,512,192,000,000,000,000,000,000 with the rightward move. This way of expressing numbers by contrary moves without clearly indicating which move should be adopted in a particular instance introduces a good deal of uncertainty in the arithmetical notation.

The number 65,536 is denoted by the abbreviation प्राण्डी of its full expression "पण्एडोपंचसयाञ्चीसा;" 4,294,967,296 by बादालं from "बादालं चउणडदी क्राएडदि बिह्नारीयक्र्यणडदी"; and 18,446,744,073,709,551,616 by the abbraviation क्क्ट of

" प्रकृतवारहरूसत्रयं व व य सुग्णसन्तियसत्ता । सुग्णं णव पण पंच य एक्कं क्रकेक्को। य स्वकं व॥"²

### Law of Indices

Before stating Nemicandra's definition of the Law of Indices, we should explain the technical terms employed therein. If  $N=2^n$ , then n is called the ardhaccheda of N. The term ardhaccheda is derived from ardha= "half," cheda= "divisor" and it means "the number of times that a particular number can be halved." Sometimes the word ardha is deleted, and we have simply the term cheda. In general, if  $N=x^n$  then n will be the cheda

of N with regard to the base x. If  $N=2^{2^n}$  then n' is called the ardhaccheda of the ardhaccheda of N.

Nemicandra gives the following rules:

"The ardhaccheda of the multiplier plus the ardhaccheda of the multiplicand is the ardhaccheda of the product: it has no more cheda."4

$$2^m \times 2^n = 2^{m+n}$$
.

<sup>1</sup> Terlokasāra, Gāthā 98. 2 Ibid, Gāthā 66. 3 Trilokasāra, Gāthā 8. 4 Ibid, Gāthā 105.

"The ardhaccheda of the dividend minus the ardhaccheda of the divisor is always the ardhaccheda of the quotient." 1

$$2^m \div 2^n = 2^{m-n}.$$

"The distributed number multiplied by the archaecheda of the substituted number will always give the archaecheda of the resulting number."<sup>2</sup>

If the number M be distributed into its units and each unit be then substituted by the number N the resulting number R will be

$$R = N^{M}$$

Now if  $N=2^n$ , then

$$R=2^{nM}$$

as stated in the rule.

"The ardhaccheda of the distributed number added with the ardhaccheda of the substituted number is the  $rarga-sal\bar{u}k\bar{a}$  of the resulting number."

$$\left(2^{2^n}\right)^{2^m} = 2^{2^{nl+m}}$$

Thus Nemicandra knew fully the Law of Indices.

$$x^{m} \times x^{n} = x^{m+n}, x^{m} \div x^{n} = x^{m-n},$$
  
 $(x^{m})^{n} = x^{mn}$ 

#### Series

Nemicandra distinguishes fourteen kinds of series  $(dh\bar{a}r\bar{a})$ :

- (1) Sarva-dhārā ("general series" of natural numbers),
  1, 2, 3, 4, ..., n, ...
- (2) Sama-dhārā (" even series"), 2, 4, 6, 8, ..., 2n, ...
- (3) Visama-dhārā (" odd series"), 1, 3, 5, 7, ..., (2n-1), ...

Ibid, Gāthā 106.
 Ibid, Gāthā 107.
 Ibid, Gāthā 108.
 Triloka sāra, Gāthās 53-66, 77-88.

or

$$1, 2^2, 3^2, 4^2, \dots, n^2, \dots$$

(5) Akrti-dhārā (" non-square series"),

(6) Ghana-dāhrā (" cubic series"),

or

$$1, 2^3, 3^3, 4^3, ..., n^3, ...$$

- (7) Aghana-dhārā ("non-cubic series"): If from a series of natural number, the cubic numbers be omitted, we get a series of this kind.
  - (8) *Vargamātrkā-dhārā*, 1, 2, 3, 4...., /N.
  - (9) Avargamatrka-dhará,  $\sqrt{N+1}$ ,  $\sqrt{N+2}$ ,  $\sqrt{N+3}$ , ..., N
  - (10) Ghanamātṛkā-dhārā, 1, 2, 3, 4, ... \*\N
  - (11) Aghanamātrkā-dhārā,

$$\sqrt[3]{N+1}$$
,  $\sqrt[3]{N}+2$ , ... N.

(12) Dvirūpāvarga-dhārā

or

$$2^{2}$$
,  $2^{4}$ ,  $2^{8}$ ,  $2^{15}$ , ...  $2^{\frac{9}{2}}$ , ...

(13) Dvirūpaghana-dhārā,

$$2^3, 2^6, 2^{12}, ..., 2^{3 \cdot 2^{n-1}}$$
,.

(14) Dvirūpaghanāghana dhārā,

$$8^3$$
,  $8^6$ ,  $8^{12}$ , ...

The subject of series is stated to have been treated comprehensively in a special treatise entitled Vrhaddhārāparikarma; "Great Treatise on the Operations of Series"). Nemicandra has referred his more enthusiastic readers to that treatise for fuller informations on the subject, he having noted only a small portion of it suitable for his practical purpose. 1 No such treatise is available now. lost.

Arithmetical Progression. Nemicandra says:

"Multiply the number of terms as diminished by unity by the common difference. The product added with the first term gives the last term, and when subtracted from the last term yeilds Half the sum of the first and last terms multiplied by the number of terms becomes the sum of the series."2

Let a=the first term, l=the last term, b=the common difference, n =the number of terms and  $S_n =$ the sum of a series in arithmetical progression; then the rule says,

$$l = a + (n-1)b$$
,  $a = l - (n-1)b$   
 $S_n = \frac{n}{2}(a+l)$ .

"The number of terms is diminished by unity and then divided by two and multiplied by the common difference. Add the result to the first term and multiply the sum by the number of terms. Know the product to be the sum of the series."3

$$S_n = n \left\{ a + \left( \frac{n-1}{2} \right) b \right\}.$$

To find the number of terms of a series in A.P whose first and last terms are known as well as the common difference, Nemicandra gives the formula,<sup>1</sup>

$$n = \frac{l-a}{b} + 1$$

Geometric Progression. To find sum of a series in geometric progression  $(guna-dh\bar{u}n\bar{u})$ , Nemicandra describes the following rule:

"Multiply mutually as many common ratios as there are number of terms in the series; the product is diminished by unity and then divided by the common ratio minus one and multiplied by the first term: the result is the sum of the series in geometric progression." 2

Algebraically

$$S = a \binom{r^n - 1}{r - 1},$$

where a = the first term of a series in G.P., r = the common ratio and S = the sum

Examples from Nemicandra:8

$$(1+2^{2}+2^{3}+...+2^{n})a = (2^{n+1}-3) a;$$

$$I = \frac{p}{10} + \frac{p}{10^{2}} + \frac{p}{10^{3}} + ... + \frac{p}{10^{n}}$$

$$= \frac{p}{9} \left(1 - \frac{1}{10^{n}}\right),$$

$$= \frac{p}{9} \text{ (a little less than)};$$

$$A' = -\frac{p}{80} + \frac{p}{800} + ...$$

$$= \frac{p}{8.10} + \frac{p}{810^{2}} + ... + \frac{p}{8.10^{n}},$$

$$= \frac{p}{72} \left(-\frac{1}{10^{n}}\right),$$

$$= \frac{p}{72} \text{ (a little less than)}.$$

### Mensuration Formulae

### Circle. Nemicandra says:

"The circumference of a circle is grossly equal to three times its diameter, and neatly it is the square-root of ten times the square of the diameter. The quarter of the diameter multiplied by the circumference gives the accurate area."

If C denote the circumference of a circle, d its diameter and A the area then

$$C \text{ (gross)} = 3d$$
,  $C \text{ (neat)} = \sqrt{10d^2}$ ,  $A = \frac{1}{4}Cd$ .

For calculating the neat value  $(s\bar{u}ksmaphala)$  of the circumference and of the area of the Jambudvīpa the second formula has been employed.<sup>2</sup> It has been stated that if r be the radius of a circle equivalent to a square of side a, then<sup>3</sup>

$$r = \frac{9}{16} a$$

Whence we shall have

$$\pi = \left(-\frac{16}{9}\right)^2.$$

Circular Annulus. In the Jaina cosmography, the earth is supposed to be a flat plane divided into successive regions of land and water by a system of concentric circles. The innermost region is one of land, called Jambudvīpa. Its diameter is 100000 yojana. Breadths of the successive annular regions are stated to be increasing by multiples of 2. Now if  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $b_3$ , ... denote the breadths and  $d_1$ ,  $d_2$ ,  $d_3$ , ... the corresponding diameters of outer edges, then we shall have

$$b_1 = 100000 \text{ yojana} = a, \text{ say}$$
  
 $b_2 = 2a, b_3 = 2^2a, ..., b_n = 2^{n-1}a;$   
and  
 $d_1 = a,$   
 $d_2 = (1+2^2)a,$ 

<sup>1.</sup> Trīlokasāra, Gāthā, 311. See also Gāthās 17, 96

<sup>2,</sup> Ibid, Gāthās 312 13,

<sup>3.</sup> Ibid, Gāthā 18.

$$d_3 = (1 + 2^2 + 2^3)a$$

$$d_n = (1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n) a = (2^{n+1} - 3) a.$$

So Nemicandra writes:

"Multiply as many twos as equal to the number (of regions) decreased and also increased by unity; then multiply the results by 100000. Subtract from the products zero and 300000 (respectively). The results will be the breadth and diameter (respectively) of the outer region." 1

He has further stated that the diameter of the outer edge of the *n*th region =  $4b_n - 3a$ , that of its inner edge =  $2b_n - 3a$  and mean diameter =  $3b_n - 3a$ .

"The two values of the circumference of the Jambudvīpa being multiplied by the diameter of any desired land or sea and divided by the diameter of the Jambudvīpa, will give the two values of the circumference of that land or sea."

"Multiply the sum of the outer and inner edges of an annulus by half its breath and set down the results at two places Multiply it (at one place) by 3 and (at another place by  $\sqrt{10}$ . The products will be (respectively) the gross and neat values of the area of the annulus."

That is to say, if  $C_1$ ,  $C_2$  be the inner and outer circumferences of a circular annulus of breadth b and  $d_1$ ,  $d_2$  be the corresponding diameters, we shall have

$$C_1: C_2 = d_1: d_2$$

Gross area of the annulus =  $\frac{3}{2} (d_1 + d_2)b$ ,

Neat area of the annulus =  $\sqrt{\frac{10}{2}}(d_1+d_2)b$ .

Segment of a Circle. For the mensuration of a segment of a circle, Nemicandra gives the following rules:<sup>5</sup>

<sup>1.</sup> Ibid, (fāthā 309. It should perhaps be noted that the breadth of an annulus (b) is called val iya-vyāsa and the diameter of its edge (d) the sūcī-vyāsa

<sup>2</sup> Ibid, Gathā 310 3 Ibid, Gathā 314 1 Ibid, Gathā 315.

<sup>5</sup> Trīlokasara, Gāthās 760—766.

"The diameter as diminished by the arrow being multiplied by four times the arrow becomes the square of the chord. Six times the square of the arrow being added by that becomes the square of the arc.

"The square of the chord being added by four times the square of the arrow and then divided by four times the arrow gives as a rule the diameter of the circle.

"A quarter of the product of the chord and arrow, and half the sum of the chord and arrow being multiplied respectively by  $\sqrt{10}$  and the arrow give the gross and neat values of the area of the segment.

"The square of the chord being increased by the square of twice the arrow and divided by four times the arrow becomes the diameter. The difference of the squares of the chord and arrow is divided by six; the square-root of the result is the arrow.

"Subtract the square-root of the difference of the squares of the diameter and chord from the diameter. Know that half the remainder is the arrow.

The square of the are as divided by the twice the arrow is diminished by the arrow half the remainder is the diameter. Diminish by the diameter the square-root of the square of the diameter as added by half the square of the are: the remainder will be the arrow.

"The sum of the diameter and half the arrow being multiplied by four times the arrow gives the square of the arc On subtracting six times the square of the arrow from that is obtained the square of the chord."

If c=chord, h=arrow, a=are and A'=area of a segment of a circle of diameter d, we shall have the formulae

(i) 
$$c^2 = 4h (d - h)$$
,

(ii) 
$$a^2 = 6h^2 + c^2$$
,

(iii) 
$$d = \frac{c^2 + 4h^2}{4h}$$
,

(iv) 
$$A' = \frac{\sqrt{10}}{4}ch \text{ grossly},$$
  
(v)  $A' = \frac{1}{2}(c+h)h \text{ neatly}.$   
(vi)  $d = \frac{c^2 + (2h)^2}{4h},$   
(vii)  $h = \sqrt{a^2 - c^2},$   
(viii)  $h = \frac{1}{2}(d - \sqrt{d^2 - c^2}),$   
(ix)  $d = \frac{1}{2}(\frac{a^2}{2h} - h).$   
(x)  $h = \sqrt{d^2 + \frac{1}{2}a^2} - d,$   
(xi)  $a^2 = 4h(d + \frac{1}{2}h),$ 

Most of these formulæ were known before Nemicandra. (i), (ii)—(xii), (iii)—(xii), (viii), (viii) are as old as the early Jaina canonical works (500-300 B.C.). So far as known the formula (iv) was first given by Jinabhadra Gani  $(529-589 \text{ A.C.})^2$  and (r) by Śrīdhara  $(=750 \text{ A.C.})^3$  Though the formula (ix)—(xi) are not found stated elsewhere, they can be easily deduced from the others.

Prism, Cone and Sphere. According to Nemicandra, Volume of a prism<sup>4</sup> = (base) × (height), Volume of a cone or pyramid<sup>5</sup> =  $\frac{1}{3}$  (base) × (hight), Volume of a sphere<sup>6</sup> =  $\frac{9}{2}$  (radius)<sup>3</sup>.

(xii)  $c^2 = a^2 - 6h^2$ .

For measuring the volume of a heap of certain seeds such as mastard, etc., which resembles a cone in shape, he gives an approximate formula, <sup>7</sup>

Volume = 
$$\left(\frac{\text{circumference}}{6}\right)^2 \times (\text{height})$$
.

<sup>1</sup> See the article of the writer on "Geometry in the Jaina Cosmography" in the Quellen and Studien zur geschichte der mathematik.—Abteilving B, Bd: 1, 1930, pp 24L—251, "The Jaina School of Mathematics" in the Bulletin of the Calcutta Mathematical Society, vol 21, 1929, pp 115—145.

<sup>2</sup> Brhat Kşetra-samāsa, 1.122. 3 Trišatikā, Rule 47. 4 Tritokasāra, Gāthā 17. Ibid, Gāthā 19. 6 Ibid, Gāthā 19. 7 Ibid, Gāthas 22—23

And it is supposed in such a case that

Height =  $\frac{1}{11}$  (circumference).

This approximate formula is derived as follows:

Base =  $\pi$  (radius)<sup>2</sup> =  $\frac{1}{2}$  (circumference)<sup>2</sup> putting  $\pi = 3$ . Hence.

Volume = 
$$\frac{1}{3}$$
 (base) × (height)  
=  $\left(\frac{\text{circumference}}{6}\right)^2$  × (height).

Isosoeles trapezium. Nemicandra writes:

"The difference of the face and base divided by the altitude is the rate of decrease of the base in proceeding towards the face and also the rate of increase of the face in going otherwards. Half the sum of the face and base multiplied by the altitude is the area. The area multiplied by the height is the volume"

That is to say, if a denote the face, b the base and h the altitude of an isosceles trapezium, we shall have

Rate of decrease of b or increase of  $a = \frac{b-a}{h}$ ,

$$\Lambda rea = \frac{1}{2}(b+a)h.$$

Hence at an altitude h' above the base the breadth of the figure will be

$$b-\left(\frac{b-a}{h}\right)_{h'}$$

and at a depth h" below the face the breadth will be

$$a + (b - \frac{a}{h})h''$$

### Permutations and Combinations

According to the Jaina philosophy there are fifteen kinds of pramāda ("carelessness") of which four form the category of vikathā ("wrong talk"), four that of kasāya ("passion"), five that of indriya ("sense") and one belongs to each of the categories

of nidrā ("sleep") and praṇaya ("attachment"). Combinations are made of five elements of carelessness selecting only one element from each of the five categories. They are usually done by setting down the elements according to a systematic scheme and are finally marked serially according as they are obtained. Hence the problems that will arise in this respect are, as enumerated by Nemicandra, to find:

- (i) the total number of combinations that can be made  $(samkhy\bar{a})$ ,
- (ii) a systematic scheme of laying out the elements  $(prast\bar{a}ra)$ ,
- (iii) the elements in a combination from its serial number (nasta),
- (10) the serial number of a particular combination (samuddista or uddista).

The serial number (udditsa) of a combination consisting of the same varieties of the elements will be different, it should be noted, according to the different order in which the different categories are taken successively for the selection of elements. In the above instance, the selection has to be made out of three categories, other two having only one element each. So there will be 6 (= $3 \times 2 \times 1$ ) different orders. In other words, a selection of three elements Nemicandra has taken the categories can have six serial numbers in the order vikathā, kasāya and indriya. Again in this order. the representation may be begun by laying out one or all the elements of the first category, vikathā (vide infra). Nemicandra calls the former process of representation as the prastara and the reverse process as the parivartana. Hence according to his calculation, a selection consisting of the same three elements, can have two serial numbers. But, in fact, it can have 12 different serial numbers.

Samkhyū. Nemicandra writes:

"All the combinations previously obtained combine with each element of the next category. Hence the total number will

be given by the multiplication (of the numbers of elements in the different categories)."1

Thus the total number of combinations that can be made out of the fifteen elements of carelessness in the way described above is  $4 \times 4 \times 5 \times 1 \times 1 = 80$ .

### Prastāra. Nemicandra says:

"The distribution is made thus: Write down severally the first element (of the first category) of carelessness and put over it, each of the elements of the succeeding classes. When the elements in the third category are exhausted, begin afresh with the second element of the second category; (and so on). When all the elements of these two categories have been thus distributed out, operations should be begun with (the second element of) the first category. (And so on)." <sup>2</sup>

Let us denote the four kinds of  $vikath\bar{u}$  by  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_3$ ,  $v_4$ ; the four kinds of  $kas\bar{a}ya$  by  $k_1$ ,  $k_2$ ,  $k_3$ ,  $k_4$ ; and the five kinds of indriya by  $i_1$ ,  $i_2$ ,  $i_3$ ,  $i_4$ ,  $i_5$ . Then the representation described here will be as follows:

and so on with  $v_3$  and  $v_4$  in the lowest row.

Parivartana. As already stated there can be several alternative processes. Nemicandra has, however, described only one in which the procedure followed is contrary to that just mentioned. He says:

"Write down the elements of the first category as many times as the number of elements in the second category; then put over each group severally each of the elements of the

<sup>1</sup> Gommajasāra, Jīvakānda, Gāthā 36,

<sup>2.</sup> Ibid, Gathas 37, 39,

second category; and proceed thus all throughout. When all the elements of the first category are exhausted, begin afresh with the second category; (and so on). When all the elements of these two categories are thus distributed out, the operation with the elements in the third category begins."

That is to say, the representation is

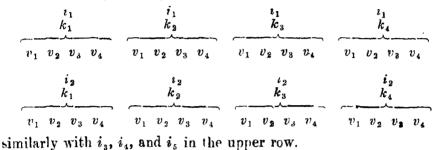

Nașta. To find out the elements occurring in a combination whose serial number is known, Nemicandra gives the following rule:

"Divide (the given serial number) successively by the numbers of elements in the different categories, adding each time unity to the quotient, except when the remainder is zero. The remainder determines the place of an element in its category; the zero remainder indicates the last element."

This rule is quite general and is equally available in case of all representations. We shall apply it to find, for example, the 13th combination in the *Prastāra*.

Dividing 13 by  $\tilde{v}$ , we get the quotient 2 and the remainder 3. So the combination contains the element  $i_3$ . Adding 1 to the quotient 2, we have 3. On dividing 3 by 4, the quotient is 0 and the remainder 3. Hence there is the element  $k_3$ . Now 0+1=1 and dividing 1 by 4, we get the quotient 0 and the remainder 1. So there is  $v_1$ . Hence the 13th combination of the *Prastara* is  $i_3k_3v_1$ .

Now in the Parivartana: On dividing 13 by 4, the quotient is 3 and the remainder 1. So the combination contains  $v_1$ . Adding unity to the quotient, we have 3+1=4. Dividing 4 by 4 we get 1

for the quotient and 0 for the remainder. Hence there is  $k_4$ . Since the remainder is 0 this time, we shall not have to add unity to the quotient. On dividing 1 by 5, we have the remainder 1. So there is  $i_1$ . Hence the 13th combination of the *Parivartana* is  $v_1k_4i_1$ .

Uddista. To determine the serial number of a combination, Nemicandra gives the following rule:

"Take unity Multiply it by the total number of elements in a category beginning from the last one (in the given combination) and subtract from the product the number of elements lying therein after the given element. Proceed (successively) in the same way througout."

For example, let us find the serial number of the combination  $i_4k_3v_1$ . The last element in this combination belongs to the category of v. So the calculation must be begun with that. As directed in the rule, we take 1. As there are 4 elements in the category of v, we multify it by 4 and get  $1\times4=4$ . Since there are 3 elements, namely  $v_2$ ,  $v_3$ ,  $v_4$ , in that category after  $v_1$ , we subtract 3 from the product and get 4-3=1. Now we shall have to multiply the remainder 1 by 4, since there are 4 elements in the category of k and then subtract from the result 1, since there lies only one element, namely  $k_4$ , after  $k_3$ . Thus we get  $1\times4-1=3$ . Next we multiply 3 by 5, there being 5 elements in the category of i and then subtract 1, as there is only one element,  $viz_1$ ,  $i_5$ , after  $i_4$ . So we have  $3\times5-1=14$ . Hence the serial number of the combination  $i_4k_3v_1$  is 14.

To determine the nasta (i.e., the elements of a combination from its serial number) and the uddista (i.e., the serial number of a combination for its elements), more readily without going through the lengthy processes of calculations described above, Nemicandra gives two short tables. He says:

"Place 1, 2, 3, 4, 5; 0, 5, 10, 15; 0, 20, 40 and 60 in three rows (of cells) of the three categories of carelessness and find the elements and the serial numbers of combinations (in the  $Prast\bar{a}ra$ )."

<sup>1</sup> Ibid, Gatha 42.

| T | A | $\mathbf{R}$ | T | Æ | T |
|---|---|--------------|---|---|---|
|---|---|--------------|---|---|---|

| $egin{pmatrix} i_1 \ 1 \ \end{matrix}$ | i <sub>2</sub><br>2  | i <sub>8</sub><br>3 | i. 4              | i <sub>5</sub> |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                        | k <sub>2</sub> 5     | k <sub>3</sub> 10   | k <sub>4</sub>    |                |
| $v_1$                                  | v <sub>2</sub><br>20 | v <sub>3</sub> 40   | v <sub>4</sub> 60 |                |

"Set down 1, 2, 3, 4; 0, 4, 8, 12; 0, 16, 32, 48 and 64 in three rows (of cells) of the three categories of carelessness and find the elements and the serial numbers of combinations (in the Parivartana)."

TABLE II

| <u> </u>   |       |            |          |         |
|------------|-------|------------|----------|---------|
| $v_{i}$    | $v_2$ | $v_3$      | $v_4$    | !       |
| 1          | 2     | 3          | 4        |         |
| }          |       |            |          | - !<br> |
| $k_1$      | k 2   | $k_3$      | k.       |         |
| 0          | 4     | 8          | 12       |         |
| ļ <u>.</u> |       | <u> </u>   | <b> </b> |         |
| $i_1$      | 12    | <i>t</i> 3 | i4       | 15      |
| 0          | 16    | 32         | 48       | 64      |
|            | 1     | Ì          |          |         |

To find the serial number of a given combination we have simply to add together the figures present in the cells of its elements in the Tables. And to determine, on the contrary, the elements

<sup>1</sup> Gommatasāra, Jīvakānda Gatha 44

occurring in a combination whose serial number is given, we shall have to break up that number into three parts picked up from three rows of cells in the Tables and write down in order the elements from those cells.

For example, since 13=3+10+0, the 13th combination in the  $Prast\bar{a}ra$  is  $i_3k_3v_1$ ; and that in the Parivartana is  $v_1k_4i_1$ , since 13=1+12+0.

Nemicandra's methods for finding the serial number of a combination of elements and vice versu from the tables are quite general as will be easily recognised: Suppose the first group consists of p elements  $i_1, i_2, i_3, ..., i_p$ ; the second group has q elements  $k_1, k_2, k_3, ..., k_q$ ; and the third group has r elements  $v_1, v_2, v_3, ..., v_r$ . Let  $N(i_1 k_m v_n)$  denote the serial number of the combination  $i_1 k_m v_n$  in the first scheme, that is the  $Prast\bar{a}ra$  Now form the table

| 1 1            | 2                 | 3                          |                                         | i,<br>l                                         | $i_{l+1}$ $l+1$                                       | to p cells           |
|----------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| k <sub>1</sub> | k <sub>2</sub>    | $k_3$ $2p$                 | ******                                  | $ \begin{vmatrix} k_l \\ (l-1)p \end{vmatrix} $ | k <sub>1+1</sub> 1p                                   | $\dots$ to $q$ cells |
| v <sub>1</sub> | v <sub>2</sub> pq | v <sub>3</sub> <b>2p</b> q | *************************************** | $v_l = (l-1)pq$                                 | $egin{array}{c} oldsymbol{v_{l+1}} \ lpq \end{array}$ | to $r$ cells         |

Then

$$N(i_1 k_m v_n) = l + (m-1) p + (n-1)) pq.$$

In particular, putting p = 5, q = 4, r = 4, we get

$$N(i_3 k_3 v_1) = 3 + (3-1) 5 + (1-1) 5 \times 4=13,$$
  
 $N(i_5 k_2 v_4) = 5 + (2-1) 5 + (4-1) 5 \times 4 = 70.$ 

as are found from the Table I of Nemicandra,

# Opinions.

Jaina Dārshana Divakara, Champat Rai Jain, Barrister-at-Law, Vidyā-vāridhi writes from London:—

Prof. Dr. B. Seshagiri Rao, M.A., Ph. D., M.S.A., etc. writes from Vijianagram:—

"Many thanks for your sending me the first Number of 'Jain Siddhanta Bhaskara. I have gone thro' it and find it very interesting & valuable reading. You are doing real service to culture by publishing notes on Literary works in Jainism and whole works also hitherto unpublished. Years back when I was at school there used to be a magazine called Applica usu friantly which did similar service to our Andhra literature. I congratulate you on the present venture."

Herbert Warren Esqr. writes from London :-

"I am in receipt of No. 1 of Vol. No. 1 of the "Jain Antiquary," June 1935 issue, for which I am obliged. It is nicely got up, and no doubt will be useful to students of history and other matters connected with the Jains. I wish it every success.

# Select Contributions to Oriental Journals.

- 1. The Journal of the U. P. Historical Society, Vol. VII Nov. 1934:-
- pp. 52-58.—The significance of the term "Nirgrantha"—by K. P. Jain.

  The word "nirgrantha" denotes a naked ascetic of Jaina
  faith and Jainas were known by this name in ancient India.
- pp 70-72.—Important Sculptures, Prov. Museum, Lucknow...—by R. B. Prayag Dayal.

A jain statue of some divinity in abhaymudra, with a canopy of a five-hooded cobra is described. The image compares favourably with that of Nagarjuna excavated at Nalanda in 1919-20. The other image described is that of Mahamanashi—the Yoksini of Shantingel.

# RULES.

1. The "Jaina Antiquary" ( an Regret meter, is an Anglo-Hindi marterly, which is issued annually in four parts, i.e., in June, September, December, and March.

2. The inland subscription is Rs 4 (in cluding postage) and oreign subscription is 6 shillings (including postage) per annum, payable in advance. Specimen copy will be sent on receipt of

3s 1-4.0

3. Only the literary and other decent advertisements will be accepted for publication. The rates of charges may be ascertained on application to

THE MANAGER,

### The "Jaina Antiquary"

Chowk, Arrah (India).

whom all remittances should be made.

4. Any change of address should also be intimated to him romptly.

5 In case of non receipt of the journal within a fortnight from e approximate date of publication, the office should be informed

•опсе

ography, art, archæology, iconography, epigraphy, numismas, religion, literature, philosophy, ethnology, folklore, etc., from e earliest times to the modern period

7 Contributors are requested to send articles, notes, reviews, c, type-written, and addressed to,

### K P JAIN, Esq M R. A. S,

EDITOR, " JAINA ANTIQUARY"

Aliganj, Dist. Etah (India).

(NB.-Journals in exchange should also be sent to this address.)

8. The Editors reserve to themselves the right of accepting, or jetting the whole or portions of the articles, notes, etc.

9. The rejected contributions are not returned to senders, if

stage is not paid

10 Two copies of every publication meant for review should sent to the office of the journal at Arrah (India)

11 The following are the editors of the journal, who work norarily simply with a view to foster and promote the cause of ainology:—

PROF. HIRALAL JAIN, M.A., LLB PROF. A N UPADHYE, MA. B KAMTA PRASAD JAIN, MR.A S Pt. K BHUJABALI SHASTRI

# आरा जैन-सिद्धान्त-भवन की प्रकाशित पुरुवर्के

| <b>(१</b> )  | मुनिसुवतकाव्य (चरित्र), संस्कृत और भाषा-टीका सहित           |    | સ)                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| <b>(</b> ၃)  | बानप्रदीपिका तथा सामुद्रिक शास्त्र भाषा-टीका-सहित           | •  | <b>१</b> )             |
| (३)          | जैन सिद्धान्तमास्कर १म भाग की १म किरण 🐇                     |    | <b>(</b> )             |
|              | »                                                           | •• | <b>(i</b> )            |
| (৪)          | भवन के संगृहीत संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी शास्त्रों की पुरानी |    | ॥)<br>श्रर्ज मृल्य है) |
| ( <u>k</u> ) | भवन की संगृहीत श्रंश्रेजी पुस्तकों की नयी सूची              | •  | m)                     |

प्राप्ति-स्थान — जैन-सिद्धान्त-भवन, आरा ( बिहार )।

प्रकाशक तथा मुद्रक—बाबू देवेन्द्रिकिशोर जैन, श्रीसरस्वती प्रिविटङ्ग वर्कस्, आरा। SANTERSON TO SERVICE OF THE SERVICE



Jain Antiquann
An Anglo-Hindi Quarterly Journal.

7 N. Vannie

# श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम।

- र् जैन-सिद्धान्त-भास्कर अङ्गरेजो हिन्ही मिश्रित जैमासिक पत्र है, जो वर्ष में जून, सितम्बर. दिसम्बर और मार्च में चार भागों में प्रकाशित होता है।
- २ इसका वार्षिक चन्दा देशके लिये ४) ठपये और विदेश के लिये डाक व्यय छैकर ४॥) है, जो पेशनी लिया जाता हैं। १।) पहले भेज कर ही नमृने की कापी मंगाने में सुविधा होगी।
- केबल साहित्यसंबंधी तथा अन्य भद्र विशापन ही प्रकाशनार्थ स्वीकृत होंगे। मैनेजर, जैन-सिद्धान्त-भास्कर, आरा को पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं। मनीवार्डर के रुपये भी उन्हीं के पास भेजने होंगे।
- ध पते में हेर फेर की सूचना भी तुरंत उन्हों को देनी चाहिये।
- प्रकाशित होने की तारीख से दे। सप्ताह के मीतर यदि "भास्कर" नहीं प्राप्त हो, तो इसकी सचना जल्द आफिस के। देनी चाहिये।
- है इस पत्न में आत्मन्त प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिहास, भूगेल, शिल्प, पुरातत्व. मृत्तिविकान, शिला-लेख, मुद्रा-विकान, धर्म्म साहित्य, दर्शन, प्रभृति से संबंध रक्षनेवाले विवयों का ही समावेश रहेगा।
- छेख, टिप्पणी, समाछोचना—यह सभी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक, श्रीजैन सिद्धान्त-भास्कर, आरा के पते से आने चाहिये। परिवर्त्तन के पत्र भी इसी पते से आने चाहिये।
- किसी लेख, टिप्पणी ग्रादि को पूर्णतः अथवा श्रंशतः स्वीकृत ग्रथवा अस्वीकृत करने
   का अधिकार सम्पादकमण्डल को होगा।
- श्रस्वीकृत लेख लेखकों के पास बिना डाक-व्यय मेजे हुए नहीं लौटाये जाते।
- १० समाळोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दे। प्रतियाँ "भास्कर" आफिस, आरा के पते से मेजनी चाहिये।
- ११ इस पत्र के सम्पादक निम्न लिखित सज्जन हैं जो श्रवैतनिक रूप से केवल मात्र जैन-तस्य के उप्नति श्रोर उत्थान के श्राभिशाय से कार्य्य करते हैं:—

प्रोफेसर हीरालात, यम.य., यत.यत.वी. प्रोफेसर य. यन. उपाध्ये, यम.य. बाबू कामता प्रसाद, यम.धार.य.यस. पण्डित के. भुजबली, शास्त्री



# (श्रीजैन-सिद्धान्त-भवन श्रारा का मुख-पत्र)

# जैन-सिद्धान्त-भास्कर

### ग्रर्थात्

# प्राचीन जैन-इतिहास, साहित्य एवं शोध-सम्बन्धी त्रैमासिक पत्र

भाग २ ]

( किरण ३

### सम्पाद्क-मग्डल

प्रोफेसर हीरालाल, एम. ए., एल.एल. वी. प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये, एम.ए. बाबू कामता प्रसाद एम. द्यार. ए. एम. परिडत के० भुजवली शास्त्री

• \* \* **\*** \* \* \* \* •

जैन-सिद्धान्त-भवन श्वारा-द्वारा प्रकाशित

भारत में ४)

विदेश में भा)

एक प्रति का भा

विक्रम-सम्बत् १६६२

# विषय-सूर्ची हिन्दी-विभाग—

|                                                                  | विष्यं १४                                                                                  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| (१)                                                              | जय स्याद्-वाद्—कविता [श्रीयुत कल्याण कुमार जैन, 'शशी'] ७६                                  |  |  |  |
| <b>(</b> २)                                                      | ग्रमरकीर्ति गणि श्रौर उनका पर्कर्मोपदेश                                                    |  |  |  |
|                                                                  | [श्रीयुत प्रोफेसर हीरालाल एम० ए०, एल० एल० बी०] ५७                                          |  |  |  |
| <b>(\$</b> )                                                     | कविवर श्रीजिनसेनाचार्य ग्रोर पार्श्वाभ्युदय [श्रीबुत त्रिपाठी भैरवदयालु शास्त्री,बी०ए०] ६३ |  |  |  |
| (8)                                                              | महाराज जीवन्धर का हेमांगद देश श्रोर स्नेमपुरी [श्रीयुत पं॰ के॰ भुजबली शास्त्री] ६७         |  |  |  |
| (٧)                                                              | इतिहास का जैनप्रन्थों के मंगळाचरण त्र्योर प्रशस्तियों से घनिष्ठ सम्बन्ध                    |  |  |  |
|                                                                  | [श्रीयुत पं० हरनाथ द्विवेदी, काव्य-पुराग्य-तीर्थ] १०३                                      |  |  |  |
| <b>(ξ)</b>                                                       | कतिपय (दि॰) जैन संस्कृत प्राकृत प्रन्थों पर प्राचीन कन्नड टीकार्थे                         |  |  |  |
|                                                                  | [श्रीबुत पं० के० भुजवली शास्त्री] ११०                                                      |  |  |  |
| (v)                                                              | चामुगडराय का चारित्रसार [श्रीयुन पं० मिलापचन्द्र कटारिया] १९४                              |  |  |  |
| ( <b>=)</b>                                                      | महाबीर कुमार के तिरंगे चित्र का परिचय [छंटिलाल जैन, एम. श्रार. ए. एस.] ११८                 |  |  |  |
| (٤)                                                              | जैन-सिद्धांत-भवन, आराकी संतिप्त रिपोर्ट [मंत्री-जैन-सिद्धांत-भवन, आरा] ११६                 |  |  |  |
|                                                                  | यन्थमाला-विभाग— <u> </u>                                                                   |  |  |  |
| (१)                                                              | प्रशस्ति-संप्रह [श्रीयुत पं॰ के॰ भुजबली शास्त्री]                                          |  |  |  |
| (૨)                                                              | प्रतिमा-लेख-संप्रह [श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन]                                         |  |  |  |
| <b>(ξ)</b>                                                       | वैद्यसार [श्रीयुत सत्यन्धर आयुर्वेदाचार्य]                                                 |  |  |  |
|                                                                  | श्रंघेजी-विभाग                                                                             |  |  |  |
| TATE                                                             | A ADM IN COMMIT INDIA ID D. C. (1)                                                         |  |  |  |
| JAINA ART IN SOUTH INDIA [By Prof. Shripad Rama Sharma, M.A.] 45 |                                                                                            |  |  |  |
| A No                                                             | OTE OE DESIGANA [M. Govind Pai] 63                                                         |  |  |  |
| OPI                                                              | TIONS                                                                                      |  |  |  |



मर्रावद्रा व : होमवर्माद (चन्द्रनाथ-चेत्यालश

### ।। श्रीजिनाय नमः ।।



### THE JAINA ANTIQUARY.

# जैनपुरातत्व और इतिहास-विषयक त्रेमासिक पत्र

भाग २

दिसम्बर १६३५। मार्गशीर्ष बीर नि० २४६२

किरग ३

# जय स्याद्-वाद!

(रच० - श्रीयुत कल्याण कुमार जैन 'शशि')

त् अर्द्धोन्नत मस्तक विशाल जैनत्व तस्य का स्फटिक भाल श्रपहृत मिथ्या भ्रमतिमिर-जाल

तू जैनधर्म का शंखनाद ! तीथँकर पदकी निधि ललामः सिद्धान्तवाद का सद्-विराम, प्राकृत संस्कृति का श्रमरधाम तू संस्कृति का निरुपम प्रसाद ! नव युकायुक्त-विवार-सार! नित अनेकान्त का सिंह-द्वार! करते आये तेग प्रसार! श्रतुलित तीर्थकर-पूज्यपाद! तू पत्तापत्त-विरूप-तूप नय-विनिमय का सर्वाग रूप जुक्ते तुक्तसे पण्डित-अनूप गौतम-गणधर जैमिनि कगाद!

जय स्यादुवादु जय स्यादुवाद

× × ×

# अमरकीर्तिगणि श्रीर उनका पद्कर्मोपदेश

(ले ० — श्रीयुत प्रोफेसर हीरालाल एम.ए., एल.एल.ची.)

#### -2 16 30 o-

## १ पोथी-परिचय

कि वह प्रस्थ अपभ्रं शासा में है। यह भाषा बड़ी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वह प्राचीन संस्कृत प्रमाणित कर कि प्रमाणित के प्रमाणित

यह प्रति ११"×१" इंच लम्बं चोड़े देशा कागज के १०२ पत्नां पर है। पत्नां में वाँये शा इंच, तथा ऊपर नीच १ इंच हाँसिया छूटा हुआ है। प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पंक्तियां, व प्रतिपंक्ति में लगभग ३१ अत्तर हैं। पुराना प्रतियों के प्रधानुसार पत्नों के बीच में स्थान छूटा हुआ है। ७० पत्न पुराने ओर शेप उससे पीछे के दूसरे हाथ से लिखे हुए प्रतित होते हैं। पुराने पत्नों में भी नं०२ का पत्न गायव हो जाने से किसी तीसरे हाथ का लिखा हुआ पत्न उसके स्थान पर जोड़ दिया गया है। कई पत्र आधे, चौथाई, फट गये थे, उनको जोड़कर और लुटित अंश पुन लिख कर मरम्मत की गई है। इस तरह इस प्रति ने बहुत जमाना देखा है और कागज ने शत्र अंश के लिखे जाने का है। अन्त में जो लिपि का समय दिया गया है वह उस शेप अंश के लिखे जाने का है। लेख इस प्रकार है:—

"संवत् १८८४ का भाववा माशे ग्रुक्त पद्दी तिथी २ शुक्रवासरे लीपस्ततं महातमा पनालाल वासी सर्वाई जयपुरक लीपी आगरा मध्ये ॥ शुभंगमस्तु ॥ক্স॥क्र॥क्र॥।"

मूल प्रति इससे कई सो वर्ष की पुरानी ज्ञात होती है। अनुमान होता है कि आगरा की पुरानी प्रति खंडित होगई थी, उसकी पूर्ति सर्वाई जयपुर-निवासी महात्मा पन्नालाल-द्वारा कराई गई थी, सम्भवतः या तो मूल प्रति के जीर्ण अंश पर से ही या जयपुर की किसी

प्रति पर से । उक्त 'महातमा' का लिखा हुआ ग्रंश शुद्ध तो नहीं है पर इतना अशुद्ध भी नहीं है जितना उक्त वाक्य की अशस्त्रता पर से अनुमान किया जा सकता है।

# २ कवि-परिचय

कवि ने अपने प्रन्थ के आदि और अन्त में अपना कुछ परिचय देने की कृपा की है जिसमे उनके विषय में बहुत सो जातव्य बातें विदित हो जाती हैं। उनका नाम अमर-कीर्ति था। उन्होंने अपनी 'मुनि', 'गिंगा' और 'मूरि' उपाधियां भी जाहिर की हैं जिनसे कात होता है कि वे गृहस्थाश्रम त्याग कर दीज्ञित होगये थे श्रीर उन्होंने बहुत विद्वसा प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी गुरु-परम्परा भी दो है जिसमें वे माथूर संघी और चन्द्रकीति मुनीन्द्र के शिष्य सिद्ध होते हैं। उनकी पूरी गुरुपरम्परा इस प्रकार पाई जाती है#-

### ग्रमरकोति

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इस परम्परा के आदि पुरुष 'अमियगइ' कौन थे। हमार कवि ने उनको 'महामुनि' 'मुनि-चुडामणि', 'शम-शील-धन', 'कीर्तिसमर्थ', 'बहुत से शास्त्रों के रर्वायता' तथा 'अपने गुगां हारा नपति के मन को आनिन्दत करनेवाले' इन विशेषणों से विभूषित किया है। विचार करने से ये अमियगई महामृनि श्राचार्थ श्रामित-गति ही विदित होते हैं जिनके बनाये हुए तीन प्रन्थ, धर्मपरीत्ना, समापित-रक्षसंदोह भौर भावनाद्वाविशिका जैन-समाज में सुविख्यात हैं। उनके श्रावकाचार, पंचसंग्रह और योगसार-प्राभत नामक प्रन्य भी प्रसिद्ध हो चुके हैं। उनके बनाये दृष जम्बुद्वीपश्वाित, चन्द्रप्रज्ञति, सार्द्धहयद्वीप-प्रज्ञति और ज्याख्या-प्रज्ञति इन दार गन्थों के नाम भी पाये जाते हैं। इस तरह वे बहुत से शाखों के रचयिता सिद्ध है। अमितगति ने अपने समापित-रत-संदोह में अपने को 'शम-दम-यम-मूर्तिः' 'चन्द्रशुस्रोहकीर्तिः' तथा धर्म-परीक्षा में 'प्रियतिवशदकोर्तिः' विशेषग् लगाये हैं जिनसे ग्रमरकोर्ति के 'शमशोलधन' और 'कोर्ति-समर्थ विशेषणों की सार्थकता सिद्ध होती है। यद्यपि श्रमितगति के प्रन्थों में उनके

**छदेखा परिशिष्ट १ (१. ४, ६ आ**दि )

किसी राजो को प्रसन्न करने का उल्लेख नहीं पाया जाता, किन्तु वे पूरस राजा के समय में हुए हैं वह उज्जीनी का राजा मुंज बड़ा गुणाग्राही और साहित्य-प्रेमी था। श्राश्चर्य नहीं वे ही अमितगित के कान्यों, विशेषतः उनके सुभाषितों की गंध पाकर प्रसन्त हुए हों। अमितगित सच्चे दिगम्बर मुनि थे। वे राज-महाराजाओं की स्पाकरात्त के भूखे नहीं थे श्रीर न उनके रुष्ट-तुष्ट होने का उन्हें कोई हर्ष-विषाद था। इसीसे उन्होंने मुंज की उस प्रसन्तता का श्रापने कान्यों में उन्होंख करने की परवाह नहीं की। इन अमितगित ने भी श्रापने को भाथरसंघी कहा है। इससे श्रामरकीर्ति की गुरुपरम्परा वाले 'अमियगाइ' श्रीर इनके अभिन्न होने में कोई शंका नहीं रहती'। श्रीमतगित श्राचार्य के प्रन्थों में उनका समय वि॰ सं॰ १०५० से १०७३ तक पाया जाता है। उनसे पोने दो सौ वर्ष पश्चात् पाँचवी पोढ़ी में अमरकीर्ति हुए। इस तरह इन दोनों के समय का भी सामञ्जस्य वेठ जाता है। पूर्वोक्त परम्परा के शान्तिमेनगर्गा के सम्बन्ध में किय ने कहा है कि महीश भी उनके वरण-कमलों को नमन करने थे, श्रीपण सूरि वाहिक्षी बन के लिये श्रित ही थे, और उसी तरह चन्द्रकीर्ति वाहिक्षी हस्तियों के लिये सिह थे। इससे जान पड़ता है कि इस परम्परा में बढ़े विद्यान मुनि होते रहे है। (माथ्यसंघ काष्टाकंच की एक शाखा थी। इसके सम्बन्ध में में एक स्वतन्त्र लेख लिख रहा है।)

अमन्कीर्ति जी को वर्तमान ग्रन्थ की रचना के लिये प्रेरित करनेवाले सदुगृहस्थ का नाम अम्बाप्रसाद था। वे नागरकुल में उत्पन्न हुए थे छोर उनके माता जिता के नाम क्रमशः चर्चिणी और गुणपाल थे। यह ग्रन्थ उन्हीं को समर्पित किया गया है। प्रत्येक संधि के समाप्ति-सूचक वाक्य में उनका नाम स्मरण किया गया है। इस काज्य को किव ने उनकी अनुमति से बनाया ऐसा कहा गया है। कहीं कहीं इन्हीं अम्बाप्रसाद को किव ने अपना: 'लघुबन्धु' और 'अनुज बन्धु' कहा है जिससे अनुमान होता है कि हमारे किन भी इसी कुल में उत्पन्न हुए थे और अम्बाप्रसाद के बड़े भाई थे। अपनी गुरुपरम्परा में अमरकीर्ति ने अपने को चन्द्रकीर्ति मुनि के 'अनुज सहोदर' और शिष्य कहा है, इससे उनके ये गुरु भी सगे बड़े भाई सिद्ध होते हैं।

इस प्रन्थ की रचना कवि ने 'गुज्जर' विषय के मध्य 'महीयड' देश के 'गोदहय' नामक नगर के ब्रादिश्वर दैत्यालय में बैठकर की थीं । स्पष्टतः गुर्ज्जर विषय गुजरात प्रान्त का

१ अमितगति आचार्य के विषय में विशेष जानने के लिये देखें। पं० नाथूराम-कृत 'विद्वद्रस्त्रमाला पृष्ट ११२ आदि ।

२ देखो परिशिष्ट २ (१४, १८, १६ गांद्उ श्रंबपसाउ वियक्तणु । अमरमृरि-लहुबंधु सुलक्तणु)

३ देखी परिशिष्ट १ (१, ६, १० बंधवेण अगुजायहं · · • श्रंबपसायहं)

४ देखे। परिशिष्ट १ (१, ४, ४ आदि)

बेधक है। विचार करने से महीयड देश वर्तमान 'महीकांठा' तथा गोदहय नगर वर्तमान 'गोधा' नगर के बोधक प्रतीत होते हैं। महीकांठा वजेन्सी की वर्तमान सीमा संकुचित कर दी गई है जिससे गोधा नगर पंचमहल जिले में पड़ता है। कवि के समय में यह महीकांठा प्रदेश में ही सम्मिलित था। सम्भवतः अम्बाप्रसाद यहीं के निवासी थे। वक जगह किये ने उन्हें कृष्णपुर-वंश-विजयध्वज'' कहा है। यह कृष्णपुर (कण्हपुर) वंश या तो नागर कुल का ही बोधक है या नागर कुल उसके अन्तर्गत था। सम्भव है यह वंश पहले किसी कृष्णपुर से यहां आकर बसा हो इसी से वह कृष्णपुरवंश कहलाया।

### ३ रचना-काल

कवि ने अपने ब्रन्थ की रचना का समय भी लिख 'विया है। उन्होंने अपना यह काव्य विक्रम संवत् १२४७, भाइपद् मास के दुसरे (शुक्क १) पत्त की चतुर्दशी दिन गुरुवार को समाप्त किया था"। कवि के समय में गोब्रा में चालुक्यवंशी तृप वंदिगादेव के पुत्र कण्ह (कृष्णा) नरेन्द्र का राज्य था । इतिहास मे प्रसिद्ध है कि इस समय गुजरात में चालुक्य ग्राथांत्। मेराठंकी वंश का राज्य था जिसकी राजधानी अनहिलवाडा थी। पर उस वंश में वंदिरादेव और उनके पुत्र कृष्ण का कोई उन्तरेख नहीं पाया जाता। पूर्वोक्त समय में अनिक्रिवाड़ा के सिंहासन पर भीम हितीय प्रतिष्ठित थे जिन्होंने विक्रम संवत १२३६ से १२६६ तक राज्य किया। उनसे पूर्व वहाँ कुमारपाल ने संवत् १२०० से १२३१ तक, अजयपाल ने १२३१ से १२३४ तक और मुलराज द्वितीय ने १२३४ से १२३६ तक राज्य किया था। भीम द्विनीय के पश्चान वहां में।लंकी वंश की एक शाखा बाबेल या बाघेर वंश की प्रतिष्ठा हुई जिसके प्रथम नंग्श विशालदेव ने १३०० से १३१८ तक राज्य किया, पर अनहिलवाडा में इस बंग का बल संवत् १२२७ से ही बढना प्रारम्भ होगया था। इस वर्ष में कुमारपाल की माता की बडिन के पुत्र अर्णगाज ने अनहिलवाडा के निकट बाघेला प्राप्त का अधिकार पाया था । जान पडता है कि चालक्य वंश की एक शास्त्रा या तो पहले से ही महीकांठा प्रदेश में प्रतिष्ठित थी और गोधा में भ्रपनी राजधानी रखती थी या अग्राहिलवाडा में वाघेल वंश का बल बढते ही वहां प्रतिष्ठित हो गई थी। कवि ने वशं के कृष्ण नेपन्द्र की कीर्ति का खुब वर्णन किया है। वे नीति के पूरे जानकार थे, भीतरी और बाहिरी शत ओं के विनाशक थे तथा पड्दर्शन का भक्ति से

१ देखो परिशिष्ट १ (१, ८, ७ सुणि करहपुर वंस-विजयद्वय)

२ देखो परिशिष्ट २ (१४, १८, ६-१०)

३ देखे। परिशिष्ट १ (१, ४, १ आदि)

W History of Gujrat in Bombay Gazeteer Vol. I.

सन्मान करते थे, मानो ज्ञातधर्म ने ही शरीर धारण कर लिया हो। धर्म, परोपकार और दान में उनकी प्रवृत्ति थी। उनके राज्य में दुःख, दुर्भिज्ञ व रोग कोई जानता ही न था, इत्यादि।

## ४ कवि की रचनाएँ

कवि ने प्रन्थ के इसी प्रस्तावना भाग में अपने बनाये हुए अन्य प्रन्थों का भी उत्लेख कर दिया है जिसमें निम्न प्रन्थों के नाम पाये जाते हैं '—

- १ ग्रोमिगाह-चरिउ निमिनाथ-चरित्र)
- २ महाबीर-चरिउ
- ३ जसहर-चरिउ ।यशोधरचरित)
- प्र धर्मचरित्र-टिप्प**गा**
- ४ सुभाषित-रत्न-निधि
- ६ धर्मोपदेश-चुडामणि
- ७ ध्यान-प्रदीप (मागापईउ)
- क्रुक्रम्मवरस (पर्कर्मापदेश)

इनमें से जसहर-चरिउ के सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उसे उन्होंने पद्घडिया बंध में रचा था जिससे उसकी रचना का अपभ्रंश में होना सिद्ध है। सुभावित-रह्ननिधि के सम्बन्ध में कहा है कि उसमें उन्होंने संस्कृत के सन्दर श्लोकों का संग्रह किया था। भ्यानप्रदोष के विषय में कहा है कि उसमें भ्यान की शिक्षा दी गई है। धर्मचरित्र-टिप्पण को उन्होंने ऐसा रचा था कि जह भी उसे अच्छी तरह समभ जाय। नहीं कहा ज सकता यह सन्दर टिप्पण उन्होंने कौन से धर्मचरित्र पर बनाया। कहीं धर्मचरित्र से उनका तात्पर्य उनकी परम्परा के पूर्व आचार्य अभितर्गात द्वारा राचित धर्मपरीचा से तो नहीं है ? जसहर-विश्व और सुभाषितरत्न-निधि को होड़ कर शेष प्रन्थों की भाषा क्या थी यह किव ने प्रकट नहीं किया। उनका टिप्पणप्रन्थ तो संस्कृत में ही रहा होगा. किन्त बहुत सम्भव है कि शेष सब प्रन्य, और विशेषनः ग्रेमिणाइ-चरिउ और महावीर-चरित, भ्रापसंश में ही रचे गये हों। कवि ने कहा है कि इन प्रन्थों के अतिरिक्त उन्होंने और भी बहुत में काव्य संस्कृत और प्राकृत में रचे थे जिनसे लोगों को ग्रानन्त्र मिले। अत्यन्त खेद की बात है कि इनमें से प्रस्तृत प्रन्थ को क्रेड कर अन्य किसी भी प्रन्थ का हमें अभीतक कुछ भी पता नहीं है। ऊपर कहा हो जा चुका है कि अमरकीर्तिजी की गिया और सूरि उपाधियों से उनकी विद्वसा प्रकट होती है। प्रस्तृत काव्य की संधियों की पुष्पिकाओं में उन्होंने इस रचना को महाकाच्य और अपने को महाकवि कहा है।

१ देखे परिशिष्ट १ (१, ७, १ आदि)

उन्होंने यह भी कहा है कि उनमें प्रमाद बिलकुल नहीं था और वे दिन-रात सुन्द्र काव्यों के अवलोकन में लवलीन रहा करते थे। प्रस्तुत प्रन्थ १४ संधियों में समाम हुआ है, उसमें कुल २१४ कड़वक हैं और सम्पूर्ण प्रन्थ २४०० म्लोक-प्रमाण है। इस भारी प्रन्थ के। कि किवल एक माह के समय में हो रच डाला था'। इसमें सन्देह नहीं कि किवि प्रतिभाशाली, विद्वान और ज्यासङ्गी थे। अम्बाप्रसाद जी ने कहा था "आपने अपने सुकवित्व-द्वारा अपने गुरुकुल और तातकुल दोनों को पवित्व, शाश्वत और महान बना दिया है"। क्या हम आशा कर कि इस प्रशंसा के आधारभूत कवि के उन सब या उनमें से बहुत से प्रन्थों के हमें कभो दर्शन प्राप्त हो सकेंगे?

षट्कमोंपदेश के जिन अंशों के आधार पर पूर्वीक वृत्तान्त लिखा गया है उन्हें परिशिष्ट में देखिये। इस प्रन्थ के विषय और काव्य का परिचय अगले लेख में कराया जायगा।

### परिशिष्ट

-&%-

8

पट्कर्मोपदेश की पूर्वपीठिका

प्रारम्भ---

परमप्पय-भायगा सहर-(गइ -पावगा णिहणिय-जम्म-जरा-मरगा। सासय-सिरि-मृंदरु पणय-पुरंदरु रिसहु ग्रविवि तिहुवग्र-सरगा॥

х х х х х (संधि १, कडवक ४ – म)

भह गुज्जर-विसयह मिज्मि देसु णामेण महीयहु बहु-पपसु। गायरायर-वर-गामहिं णिरुद्धु गागा-पयार-संपर-समिद्ध्।

परमात्म-पद के भाजन, शुभगित की प्राप्त कमनेवाले, जन्म, जरा और मरण के विनाशक, शायत-लक्ष्मी से शोभावमान, इन्द्रों द्वारा पूज्य और विभुवन के शरण ऋषभदेव भगवान् की नमस्कार करके (मैं काक्य रचना करता हुं)।

× × × >

अथ गुर्जर (गुजरात) विषय के मध्य में महीकट (महीकांठा) नामका देश है िसके अन्तर्गत बहुत से प्रदेश हैं। वह वड़े वड़े नगरों और उत्तम धार्मों से भरा हुआ तथा नाना प्रकार की सम्पत्ति से

१ देखी परिशिष्ट २ (१४, १८, १० इक्कें मार्से इहु सम्मत्तिउ)

२ देखी परिशिष्ट १ (१,७,६ पहं गुरुकुलु तायहो कुलु पवित्तु । सुकहत्तें सासउ किउ महंतु)।

90

तिहं स्रायक त्रातिय गावहय-णामु णं सम्गु विचित्तृ सुरेस-घामु । पासायहं पंतिउ जिहं सहंति सरयभाहु सोहा णं वहंति । धय-किंकिणि कलराविहं सरिद्धि स्रायंकहा सुरहं पाविय पसिद्धि ।

वत्ता —देसागय-छे।यहिं जाय-पमे।यहिं जं णिष्वि मणि मिएण्यि ।

प्विहें संकासि रुच्छि-प्यासि णयर ण अण्णु प्विगण्य ॥॥

तं चालुक-वंसि गाय-जागा पालह कण्ह-गारिंदु पहागा ।

जो बज्मंतरारि-विद्धंसणु भित्तिष सम्माणिय-क्कृदंसणु ।

णिव-चंदिगादेव-तणु-जाय खत्तधम्मुणं द्रिसिय-काय ।

स्यल-काल भाविय णिव-विज्ञ पुहविहिं...वि णित्थ तहो विज्ञ ।

धम्म-प्रोवयार-सुह-दाण । गिश्च-महस्य वुद्धि-समाण ।

जासु र्राज्ञ जणु एयहं माण इ दुक्खु दुहिक्च रोउ ग् वियागाई ।

रिसह-जिणेस हो तहिं चेईहरु तुंगु सुहा-सोहिउ णं ससहरु ।

दंसगोण जलु दुरिउ विलिज्ञ पुण्ण-हेउ जं जिण मिर्गण्जह ।

घत्ता—अमियगा महामणि, मिण्चियामणि, आसि तित्थ समसील्यण ।

घत्ता — श्रामियगर् महामुणि, मुणिचूड़ामणि, श्रासि तित्थु समसीलघणु । विरह्य-बहु-सत्थउ, कित्ति-समत्थउ, सगुणाणंदिय-णिवर्-मणु ॥४॥

ξþ

ķ

समृद्धिशाली हैं। वहाँ गांदहय (गांधा) नाम का एक नगर हैं मानो वह मुग्श का निवास स्थान विचित्र स्वर्ग ही हो। जहा प्रापादों की पंक्तियों विराज रही हैं मानो शरकाल के मेघों की ही शोभा को धारण किये हो। ध्वजा-किकिणिओं के कलस्व द्वारा मानो वह कह रही थी कि उसने देवों की समृद्धिशाली प्रसिद्धि प्राप्त करली। उसे देखकर नाना देशों से आये हुए लोग प्रमुद्ति होकर अपने मन में विचारने लगते थे कि इसके समान लच्मीवान् नगर तो अन्य कोई नहीं वर्णन किया गया।

उस नगर का पालन नीतिकुशल, चालुक्यवंश में प्रधान कृष्णनरेन्द्र करते थे। वे बाह्य और अभ्यन्तर शत्रुओं का विध्वंस करनेवाने थे तथा पडदर्शन का भक्ति-सहित सन्मान करते थे। वे नृप वंदिगदेव के तनुज (पुल) थे, माना चित्रय धर्म ने ही शरीर धारण कर लिया हो। वे सदा काल राजविद्याओं का अभ्यास किया करते थे। पृथ्वीभर में उनकी तुलना करनेवाला के ई नहीं था (?)। धर्म, परोपकार, सुख, दान और नित्य-महोत्सव इन्हें ही लोग उनके राज्य में अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मानते थे, पर दुःव, दुर्भिच या रोग का उन्हें कोई अनुभव नहीं था। उसी नगर में अपभदेव तीर्थेकर का वैस्थालय था जो ऊँचा और सुधा (चूनेकी पुताई) से शोभायमान था मानो चन्द्र ही हो। उसके दुर्शन में पाप विलीन हो जाने थे। वह लोगों में पुण्य का हेतु माना जाता था। वहाँ मुनिच्छामिण, शम और शील को ही अपना धन समभनेवाले, अनेक शास्त्रों के रचिता, कीर्ति में समर्थ तथा अपने गुणों द्वारा नृपति के मन को आनन्दित करनेवाले महामुनि स्रमितगिति हुए।

उनके शिष्य शान्तिषेगा गणि हुए जिन्होंने अपने चरणकमलो पर महीश को भी नमा दिवा था।

गणि संतिसेग्र तहो जाउ सीसु णिय वरण-कमल-णामिय-महीसु।
माहुर-संघाहिउ अमरसेणु तहो हुउ विगोउ पुणु हय-दुरेणु।
सिरिसेणुसूरि पंडिय-पहाणु तहो सीसु वाइ-काग्रण-किसाणु।
पुणु दिक्खिउ तहो तवसिरि-गिवासु अत्थियग्य-संघ-बुह-पृरियासु।
परवाइ-कुंभि दारण-मांदु सिरि चंदिकित्त जायउ मुर्गिदु।
तहो अग्रुउ सहोयम सोमु जाउ गणि अमरिकित्त णिडणिय-पमाउ।
अहणिसु सुकदत्त-विलोय-लीग् जामच्छा बहुविह सुय-पवीणु।
तामग्रणहि दिग्गि विहियायरेगा गायर-कुल-गयग्य-दिगोसरेगा।
चिश्विग्य-गुग्यवालहं णंदगोण अवदिण्या दाग्य-पेरिय-मगोगा।

श्रता — भव्ययम् पहाणें, बुहगुण जामें, बंधवेम् अमुजायदं ।

से। स्रि पवित्तउ, लहु विण्णत्तउ, मित्तर् अंबपसायं ॥६॥ परमेसर पहं णवरस-भरिउ विरह्यउ सेमिलाहहो चरिउ। अण्णु वि चरित्तु सन्वत्थ-सदिउ पयडत्थु महावीरहो विहिउ। तीथउ चरित्तु जमहर-णिवालु पद्दडिया-बंधे किउ प्यासु। टिल्पण अम्मचरियहो पयड तिह विरह्उ जिह बुज्मेड जडु। सक्कय-सिलोय-विहि ज्ञिणयदिही मृक्तियउ स्टाम्निय-स्थल लिही।

उनके शिष्य फिर पापों का नाश करनेवाने, माशुरसंघ के अधिप अमरसेन हुए। उनके शिष्य श्रीषेगा मृिर हुए जी परिष्टतों मे प्रधान और वादिस्पी वन के लिये हशानु श्रीक्षा थे (अर्थात् उन्होंने सब बादियों को शास्तार्थ में परास्त 'े दिया था। पिर उनके दीखित शिष्य श्री चन्द्रकीर्ति मुनीन्द्र हुए जो तपरूपी लच्मी के निवास, अधिजनसमूह की आशा की पूरी करनेवाले तथा दूसरे वादिस्पी के लिये सुरेग्द्र थे। उहा छोटे सहीद्य गांग ध्रामरकीर्ति उनके शिष्य हुए। इन्होंने प्रमाद का सर्वनाश कर डाला था, वे अहर्निश स्मकाव्यों के अवलाकन में लोन रहते थे श्रीर नाना प्रकार के शास्त्रों में प्रवीण थे।

एक दिन नागरकुल-रूपी आकाश के सूर्य चर्चिणी और गुगापाठ के नन्दन, भव्यजनी में प्रधान, विद्वानों के गुलों को पहचाननेवाले तथा अमरश्रीतों के अनुज बन्धु अम्बाप्रसाद ने अपने दिये हुए दान की मन में प्ररेगा से, भिक्तमहित और आदर करके सूरि जी में सहज ही प्रार्थना की—"है परमेश्वर! आपने नवरसों से भग हुआ नेमिनाथ-चरिश रचा। दूसरा सब अर्थ-सहित महावीर का चरिश बनाया जिसकी कथा प्रसिद्ध ही है। तीसरा चरित यशीधर नृप का पद्ध ख्या-बंध में प्रकाशित किया। धर्मचिश्व का दिष्यगा आपने ऐसा स्पष्ट रचा कि जडबुद्धि भी उससे बोध लाभ करले। आपने संस्कृत श्लोकों की विधि-द्वारा आनन्द उत्पन्न करनेवाले सुभाषित-रक्त-निधि का संग्रह किया। धर्मोपदेश-चूड़ामणि नामक, तथा ध्यान की शिक्षा देनेवाले ध्यानप्रदिण और

10

धम्मोवषस-चूड़ामणिक्खु तह माण-पर्दे जि माणिसक्खु।
इक्तमुष्ठवर्से सहुं पबंध किय श्रष्ट संख सई सबसंध।
सक्तय-पाइय कव्यय घणाई अवराई कियई रंजिय-जणाई।
परं गुरुकुलु तायहो कुलु पवित्तु सुकइन्तें सासउ किउ महतु।
कइयण-वयणामउ जे पियंति अजरामर होइबि ते णियंति।
जिह राम-पमुह सुयकित्तिवंत कइमुह-सुहाइ पेच्छहिं जियंत।
का तुहउ अप्यापक समणु अक्ख्यतणु करइ पिसिद्धिगणु।
धत्ता—मंतोसहि-देवहं, किय-चिरसेवहं, धुउ पहाउ ण हु सीसईं।

परकाय-पवेसाग्र, किय-सासयतग्र तिह जिह कद्दहिं पदीसद् ॥॥

महु श्राहासिह पयणिय सम्मद्द श्रहकारुणं गिहि-क्रक्रम्मदं।
जादं करंतउ भवियस्स संचद्द दिस्सि दिश्चि सुदृ दुक्रयिहं विमुचदः।
तेहिं विविज्ञिउ सर्भे भव्वहं क्रुगा-गल-थस्मु गय-गव्वहं।
मदं मद्द्वहं किं पि ण चिंतिउ पुण्णकम्मु इय कम्मु पवित्तउ।
भव कार्मास्मृहं किं पि ण चिंतिउ सम्म-मग्मु सामिय मा वेक्खिहि।
श्रमरस्रिति तव्वयणाग्नंतरु पयडद्द गिहिक्कम्महं वित्थहः।

उन्हीं के साथ साथ पट्क्मीपदेश\* इस प्रकार आठ प्रबन्ध, हे सत्यसंघ, आपने रच डाले। संस्कृत-प्राकृत के और भी बहुत से काव्य आपने बनाये जिनसे लोगों का मनोरलन होता है। आपने अपने सुकवित्व-द्वारा गुरुकुल और तातकुल दोनों कुलों को पिवत्र, शाश्वत और महान बना दिया है। किवित्रनों के वचनरूपी अमृत को जो पी लेते हैं वे अजर अमर हो कर (सब कुछ) देखते हैं। जैसे राम आदि प्रसिद्धकीर्ति महापुरुष किव के मुख की महिमा से जीते हुए दिखते हैं। बिद किव प्रसन्न हो जाब ते। अपने को और दूसरे को समानरूप से अच्चयतन और सुप्रसिद्ध कर सकता है। बंब, औषधि व देशों की चिरकाल तक सेवा करने पर भी शिष्य को परकाय-प्रवेश करने व अमरशरीर होने का वह प्रभाव नहीं मिला जो एक किव की सेवा करने में प्रत्यच दिखाई देता है।।॥॥

अब दया करके आए मुसे गृहस्थ के छह कर्मों का उपदेश दीजिये जिनके पालने से भन्य प्राणी प्रतिदिन पुरुष का संचय करता और पापों से छूटता है। इनके बिना निरहंकार भव्य प्राणियों का नरजन्म अजागलस्तन के समान निष्फल है। मैं बुद्धिहीन ने अभीतक पुण्य थीर पविष्ठ कर्म कुछ भी नहीं सोचा। अतएव इस भव-कानन में भूले हुए को सन्मार्ग का उपदेश दीजिये। हे स्वामी । अब विलम्ब न कीजिये।"

उनके ऐसे वचन सुनकर अमरसूरि ने तत्काल ही पट्कर्मी का विस्तारपूर्वक विवेचन करना

<sup>\*</sup>यहां प्रस्तुत ग्रन्थ का उल्लेख करना उचित नहीं था क्योंकि इसके रचने की प्रार्थना ते। भ्रम्बाप्रसाद ने भागे चलकर की है। किन्तु किन इस सयय तक अपने बनावे हुए कुल ग्रन्थों का उल्लेख करने के भावेग में इस प्रसंग को भूल कर कदाचित् यहाँ यह लिख गवे।

सुणि कण्हपुर वंस-विजयद्वय णियस्वोहामिय-मयरद्भय ।

पूयय देवहं सुह-गुरु-वासणा समय-सुद्ध-सङ्माय-पयासणा ।

संज्ञम-तव-दाणहं संजुत्तः जिणदंसणि ह्यकम्मद् वृत्तः ।

घत्ता—रयणत्तय-जुत्तः , सह्लहिं चत्तः , गुण-सील-तः -हणियमछ ।

वे विणि विणि वयहं, करः विदेयहं, मणुयजम्मु तहो पर सहस्र ॥६॥

२ षट्कर्मोपदेश की श्रन्तिम प्रशस्ति (संघि १४ कडवक १८)

विहियाइं सुबुद्धीय पयाइं मण गिहत्थ-कम्माइं। अमुग्रांतेग् सुइत्थं जिग्राणाह पयासियं सम्मं॥६॥

ताइं मुणिवि सोहेवि णिरंति होणाहिउ विरुद्ध णिहियक्खर ।
फेडेवउ ममनु भावितिहिं अम्हहं उप्परि बुद्धि-महंतिहिं ।
क्रकम्मावर्षसु इहु भवियहो वक्खाणिक्वउ भित्तः एवियहो ।
अ'बपसायइं चिद्यणपुत्ते गिह-इकम्म-पवित्त पवित्तं
गुणवालहु सुर्णा विरयाविउ अवरहि मि णियमणि मंभाविउ ।
बारह सयहं ससत्त चयालिहिं विक्रम-सबच्छरहु विसालहिं ।
गर्याहं मि भद्दवयहु पक्खतिर गुम्बारमि चउदिसि वासरि ।
इक्कं मासं इहु सम्मत्तिउ सई लिहियउ आलसु अवहत्थिउ ।

ţ

प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने कहा "श्रपने रूप से मकरध्वज को भी लजानेवाले, हे हुन्णपुरवंश के विश्वयद्वज ! सुनो । देवों की पूजा, सद्गुरु की उपासना, शुद्ध आन्नाय के शास्त्रों का स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये ही मिलकर जैनदर्शन में पट कर्म कहे गये हैं। रक्षवय से युक्त होकर, शक्यों का स्वाग करके, गुण, शील तथा तप द्वारा पापों का नाश करना हुआ जो कोई प्रतिदिन हन सत्कर्मों की करेगा उसका मनुष्य जन्म पूर्णरूप से सफल है।

बद्यपि जिनेश्वर भगवान् द्वारा प्रकाशित श्रुति के अर्थ का मुस्ने अच्छी तरह ज्ञान नहीं है तथापि हुन गृहस्थ-कर्मों का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार व्याख्यान किया है। इस में जो कुछ होन, अधिक बा विद्यु शब्द आगये हीं उन्हें बुद्धिमान मेरे जपर ममन्त्र भाव रखकर विचारपुवक शोध लेवें और इस पर्किमीपदेश का व्याख्यान नये भव्य पुरुष को सुनानें। इसकी रचना पटक्म-द्वारा पवित्त हुए, चिचीची के पुत्र, गुयापाल के सुत अम्बाप्रसाद ने कराई है और दूसरे सज्जनों ने भी अपने हृद्ध में इसका सम्मान किया है।

गंद्उ परसासण-णिण्णासणु स्यलकाल जिण्णाहहु सासणु।

गंद्उ तह वि देवि वायसरि जिण्णमुह-कमलुभव परमेसरि।

गंद्उ धम्मु जिण्दि भासिउ गंदउ संघु सुसीलें भूसिउ।

गंद्उ महिवइ धम्मासन्तउ पय परिपालग्-गाय महंतउ।

गंद्उ भवियणु णिम्मल-दंसणु क्र्इम्महिं पावियजिणसंसणु।

गंद्उ अवस्वाउ वियवस्थणु अमरसूरि-लहु-बंधु सुलक्खणु।

गंद्उ अवस्वि जिण्-पय-मन्तउ विद्युह-वग्गु भाविय-रयणन्तउ।

घत्ता—गंदउ णिरु ताविहे सत्यु इहु अमरिकत्ति-मुण्-विहिउ पयक्ते।

जाविह महि मारुउ-मेरु-गिरि-णहयन्त्र अंबपनायणिमिन्तं॥१५॥

इय क्रकम्मोवरसं महाकइसिरि-श्रमरिकत्ति-विरइए महाकव्वे महाभव्व-अंबपसायाणु-मण्णिर तव-दाण-वण्णगोणाम चउदसमो संधी परिच्छेओ समत्तो॥ छ॥ संधि॥ छ॥ १४॥

विशाल विक्रमसंवत्सर के १२४७ वर्ष वीतने पर भाद्रपद मास के द्वितीय पत्त की चतुर्देशी तिथि गुरुवार को एक मास में यह ग्रंथ समाप्त हुआ। मैंने आलस छे।इ कर स्वयं इसे लिखा है।

विरोधी शासन का नाश करनेवाला जिनगासन सदा काल आनन्द करे। उसी प्रकार तीर्धंकर के मुखकमल से उत्पान परमेश्वरी वार्गाश्वरी देवी अन्तन्द करे। जिनेन्द्र-द्वाग भाषित धर्मा आनन्द करे। सन्द्वील से भूषित संघ आनन्द करे। धर्म में आसक्त, प्रजा के परिपालन और स्वाब में बदा-चदा महीपति आनन्द करे। निर्मल दर्शन का स्मारक तथा पटकमी द्वारा जिनशासन का पालक भन्य आनन्द करे। श्रमरभूरि के लयुवन्य, श्रमलवणों से सयुक्त और बुद्धिमान अम्बाशसाद आनन्द करे। श्रीर भी जिनपद-भक्त तथा रह्मत्रय का धारक बुद्धिमान-वर्ग आनन्द करे। बहु अम्बाशसाद के निमित्त अमरकीर्ति मुनि-द्वारा प्रयद्मपूर्वक बनाया हुत्रा शास्त्र इस लोक में तबतक आनन्द करे जबतक यह पृथ्वी है, पवन है, मेर्हगिर है और आकाश है।

इति महाभन्य-श्रम्बाप्रमादानुमत, महाकवि अभरकोर्ति-विरचित पट्कर्मोपदेश महाकाव्य का तप-दान-वर्यान नामक चतुर्दश संधि परिच्छेद समाप्त॥ संधि १४॥

28

### રૂ

# षट्कर्मोपदेश के वे सिंघपद जिनमें किव व उनके भेरक के नाम आये हैं।

### संधि धत्ता

- १, १३. सो लोइ थुणिज्ञइ साहु भणिज्ञइ श्रमरिकत्ति-पयिणिहिय मणु। विज्ञय-कुवियापउ हय-कंदण्पउ अंबपसाय-सु(कु'सीलहुणु।
- २, ११, परकालि वि सा त्रिक दुश्चरित भवकाडीहिं समिजित । लदु अंबपमापं लहर सुद्दु अर्क्सरिकितगणि पुजित ॥
- ३, १, जिणंग-विलेपण पुण्ण समिद्र। कहा सुण अंबपसाय पसिद्ध।
- ३, २३, जो गंधिह अणिसु सुयंधिह अमर्गर्भात्त समलहर जिणु। सासर्य सुदु सो पावर लडु अंबपसाय विसद्धमण्॥
- ४, २६, ताग्रह भवि होण्वि णखरा। पालिविरज्जु र्थारवि संजमधरा। अमर्राकत्ति-अक्षय सुह भायण। अंबपसाय हवेसिहं पावण॥
- ५, १४, ते पार्विाव साम्यणयि पउ अमरिकित होइवि अञ्जेसिहं।
   सिद्ध-सहावियगाणतण् अं बपसाय सयस्तु पिच्छेसिहं॥
- १. जिण गोवजा-कहा आयण्णीह : अंबपसाय भविय मिंगा मण्णीह ।
- ई, १४. सत्त भव वि होषविण णिवइ अमरिकित्त सो सुरवह। मणि भावहि अवपसाय तुह पावेसह थिर पुरवह॥
- ७, १, णिसुणि महासद् चिर्वाण-णद्ण । विरद्य श्रमरसूरि गुरु वंदण ।
- ७, ८, ग्ररजम्मु लहेविणु कपतत्रहिं श्रमरिकत्तिगणि संसिया। ते होसहिं श्रांबपसाय पुग, सिद्ध तिल्लीय-णमंसिया॥
- ५५, अवरु वि जो मत्तउ, थिरसम्मत्तउ, अमर्कित्-जिणु पुज्जइ ।
   धूवें से। सिवसुदु णिहणिय-भवदुदु, श्रंबपसाय समजार ॥
- ६, १, ताहं कहा वजारमि पयसें। घुंबपसाय णिसुणि सहियसें।
- ह, ११, अद्वविद्व वि पूर्याहि फल्ज ग्रामर्गकित्ति सुहलच्छि पर्यासणु । अंबपसाय सुणंताहं जं कुगोह जीवहं भव-गासणु ॥
- १०, १, णिलुणि कहा तहो पवरविदागाहो। अं बपसाय सुपुण्णागिहाणहो।
- १०, १२, जिगा-पूय-पुरंदर-विहि करइ इक्रवार जे। इत्थु णह। सा श्रंबपसाय इतेइ छहु अमरिकत्ति-तियसेसह॥

१, अणिसु करिजाइ सुगुरुवासणा। अंबपसाय दुरियणिण्णासणा। 22, ११, सज्मायदु सण्णिहु णत्थि परु अमरिकत्ति सुद्दराणु बरिद्वे । **११**, अंबपसाय करंतु णिरु जं गुरु पावइ ग्राग्रु मणिहिउ॥ पंचिंदियसंज्ञमु भगािउ संखेवें अवह वि आयण्णाहे। Ŷ٤, गुणवाल सुय णएणय गुरु (?) पालिय संजम् बहुगुण मण्णहि ॥ सम्मन्तसुद्धि इय मइं कहिय श्रमरिकत्ति-जिण्देसिय। ŧ 5, **१**२, भाविज्ञसु श्रंबपसाय तुहुं णियमण्मि सविसेसिय॥ १३, १७, वयवंतु मरइ सल्लेहण्डं अमरकित्ति सुद् सुणि त्रंबपसाय विसुद्धमणु भवसम्मुह्ड आवर् ॥



# कविवर श्रीजिनसेनाचार्य्य श्रीर पार्श्वाभ्युदय

(ले०—त्रिपाठी मैरव दयालु शास्त्री, बी० ए०. साहित्योपाध्याय)



(गतांक से आगे)

इस चरण से यह व्यक्त होता है कि कालिदास का यक्त मदनाग्नि से इस प्रकार व्यथित है कि उसे चेतन अचेतन का ज्ञान तीनक भी नहीं रह गया है। परन्तु, यहां—

> "योगिम्तिस्मन् जलद्समये प्रस्कलेर्नात्मधैर्यात । कामात्ती हि प्रकृतिकृषणाश्चेतनाचेतनेषु॥"

जिनसेन जी की निराली चतुरता चमक रही है। जो 'कामार्ता' विशेषण मैघदूत में यत्त की प्रकृष्ट कामिता का प्रद्योतक है, वही विशेषण यहाँ योगी पार्श्वनाथ जी की दिया गया है। किन्तु योगी काम से पीड़ित नहीं, बिक अपने का र्वित लक्ष्य की छोर व्यप्न भाव से दौड़नेवाला बताया गया है। इस प्रकार अपने नीर्धद्वर के 'कामार्त्ता' इस विशेषण से. उत्कृष्ट गुण को दिखा कर जिनसेन जी ने अपनी धर्मवियता का उज्ज्वल परिचय दिया है। गौर से देखिये, कोधाभिभृत, खून का प्यासा शत्रु यत्त योगी की तपस्या से किस प्रकार प्रभावित होता है और अपने शिकार के। "योगिन" ऐसे शब्द से सम्बोधित करता है।

थोड़ा आगे बढ़कर देखने में जिनसेन जी की निषुणता का और भी पता चलता है। यहाँ तो कालिदास का यज्ञ मैध के। अपना के। माई किल्पित कर भ्रातृजाया यानी अपनी पत्नी को देखने का अधिकारी बनाता है। परन्तु यहाँ जिनसेन जी के यन्न की कल्पना नहीं करनी है। योगी तो उसका के।टा भाई है ही। इसिलये भ्रातृजाया के दर्शन का अधिकार उसे स्वतः प्राप्त है। कालिदास ने मैध के सम्बन्ध में जो जो बात कही हैं, उन का समावेश करने के लिये जिनसेन जी ने मैध की कल्पना कर ली है। मैध के। उपर जाने की शिक्त रहती है, इसिलये अलकापुरी का जाना उसके लिये सुगम था। जिनसेन का दूत भीतिक शरीर के।ड़ कर अद्ध्वंगित प्राप्त करता है, और इस प्रकार अलकापुरी जाने में समर्थ बताया गया है। यो अनेकों कल्पनांथ कर जिनसेनाचार्य ने अपना रास्ता सुगम बनाया है।

"उपमा कालिवासस्य" यह उक्ति जगत-प्रसिद्ध है। श्रव देखना चाहिये कि हमार कवि ने उन उपमाओं के। लेकर कैसी रचना की है।

> "येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते। बहेंणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः॥"

कालिदास की उपमा ता उपमा ही है, पर हमारा कवि भी पीछे नहीं पड़ा है। वहाँ ता

बहुरंगी धनुष और बिजली की समक से मैघ मयूरिपस्छधारी पीताम्बर कृष्ण की शोभा पाता है, और पार्श्वास्युद्य।में—

> "खड़ स्यैकं कथमपि दढं मे सहस्त्र प्रहारम् वत्तोभागे कुलिशकठिने प्रोच्छलद्रकथारम् वियु दण्डस्फुरितकिषाना वारिवस्येव भूयः। येन श्यामं वषुरिततरां कान्तिमापत्स्यते ते॥" "शङ्कोरेवं प्रहृतमथवा धत्स्त्र श्रुराप्रणो मे। पिच्छोपामप्रतितकिचिरं येन शोभाधिका ते कीड़ाहेनोर्विरचिततनोरिन्द्रनीलित्विषः स्या— द्वर्हेणंव स्कुरितकिवना गोपवेषस्य विष्णोः॥"

खड़ बिजलों का काम करता है और बाग का पिच्छ सप्तरंगों के धारण करता है। योगों के शरीर के। यज्ञ ने काला बताया हो है। इस प्रकार किय जिनसेन जी की उपमा स्वभाविकता में शोभ रही है और कालिदास की उपमा तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। इतनी सामित्रयों के। वकतित कर किय समस्यापूर्त्त के दुर्वह भार के। वहन करता है, श्रतः वह श्रवश्य ही प्रशंसा का पाल है।

जब कालिदास के श्रङ्कार रस की र्यावरल धाराय चारों ग्रोर से सिर पर गिरती दीखने लगती हैं, ने। अपने येगी के। येगभ्रंश के भय से बचाने के लिये जिनसेन जी मिटित उन्हें योगबल से मैघ का रूप धारण करने का ग्रादेश देकर उन्हें कामुकता के गेारख-धन्धे से बचा लेते हैं। केसी चतुराई है। ऐसा है। जाने पर सारी की मारी समस्यार्थ सीधी है। जाती हैं, रास्ता मरल हो जाता है श्रोर

''ज्ञातास्वादे। विवृतज्ञघनां के। विहातुं समर्थः।''

के दोष से योगी बरी है। जाता है। किव की कल्पना ने अद्भुत छ्टा दिखायी है।

"मलिनमपि हिमांशोर्छस्म लक्ष्मीन्तनोति।"

कलाधर की कलडूकालिमा उनकी कांति के। श्रोर भी कमनीय बनाती है। कविगण श्रपने काव्यों के। उत्कृष्ट बनाने के लिये भगीरथ प्रयास करते हैं। रचना रसमय है।, गुणों का आगार हे।, रीति रमणीय हो, भाव श्रमूठे हीं, शैली सुन्दर है।, शब्द गम्भीर हो, भाषा मनोहर हे।, यही उनके लद्द्य रहते हैं। इसी श्रभीए की सिद्धि के लिये उन्हें जी-ताड़ परिश्रम करना पड़ता है। परिस्थिति में जिस प्रकार अवसर पा मनुष्य के। श्रसावधान देख रोग के श्रिवय श्रवािश्वत कोड़े शरीर में घुस जाते हैं, उसी प्रकार कवियों की रखनाश्रों में श्रृतिदृष्टाित देग चुपके से प्रविष्ट हो जाते हैं। इसीलिये साहित्य-दर्पणकार के। कहना पड़ा कि सर्वथा निर्दोष काव्य सदा श्रसम्भव है। परन्तु ये दोष चन्द्रिकरण की नाई काव्य के गुणों के बद्योतक ही होने हैं। अस्त,

प्रिय पाठक! आप जान ही चुके हैं कि हमारे किय का दूसरे की बन्दरी के। नचाना पड़ा है। उस पर आफत यह कि जो नाच बन्दरी के। अभ्यस्त है, वह नाच नहीं, बल्कि, बिलकुल विपरीत और निरा नवीन। पेसी कठिनाई का सामना किय को करना पड़ा है। अब यदि कुळ अपकर्ष बलात्कार आ घुसे हो तो कोई आश्चर्य नहीं।

इत्यादि के द्वारा कामी कमठ में वैराग्य का । प्रदर्शन प्रथम दृष्टि में विरुद्ध ही जान पड़ता परन्तु वैराग्य का यह एक 'ग्रुष्क' विशेषण विरोध का मार्जन कर कमठ के वैराग्य को निष्कल बता काव्य को परिपुष्ट कर देता है।

> "मेधैस्तावत्स्तनितर्मुखरैः विद्युदुद्योतहासैः चित्तत्तोभान् द्विरदसदशैरस्य कुर्वे निकुर्वन्

मेघालोके भवति सुखिनाऽप्यन्यथावृत्ति चेतः

इस पद्य में मैथ-गर्जन से येगी के हृद्य में चिश-त्ताभ पैदा करने का प्रयास कमठ कर रहा है। क्योंकि वह सममता है कि योगी वियुक्त है, और वियुक्त के हृद्य में मैध-दर्जन से विकार का होना स्वामाविक है। यदि ऐसी बात सम्भव होती तो योगी की तपस्या ही कलुित हो जाती और काव्य में महान दोप लग जाता। परन्तु यह कल्पना कोधान्ध कमठ की है, अत दोप के बदले यह उत्कर्ण ही जनाती है।

"किन्ते वेरिद्विरद्नघराकुम्भसम्भेद्देवु प्राप्तस्येमा समरविजयो वोरलद्भयाः करोऽयम् । नास्मत्खद्गः युतिपथमगाद्रकपातोवसवानाम् सम्भोगान्ते मम समुचितो हस्तसम्बाहनानाम् ॥

कालिदास के 'सम्मोगान्ते' इत्यादि इस चरण से श्टङ्गार रस अविराम प्रवाहित होता है। ऐसे भाव को भी कवि ने समस्यापृत्ति के सांचे में ढाल कर श्टङ्गार रस से हटा पूर्णतया वीर रस में पहुंचा दिया है। यद्यपि इसके लिये उन्हें 'सम्भोग' इस पद्य के प्रसिद्धार्थ का परित्याग करना पड़ा है और 'अनुभव' यह अर्थ प्रहण करना पड़ा है, तथापि इतने महान् परिवर्त्तन के अद्भुत चमत्कार के सामने प्रसिद्धार्थ परित्यागदांच ठहर नहीं सकता। हां,

"इति विरचितमेतत्कान्यमावेष्ट्य मेघम् वहुगुग्मपदोणं कालिदासस्य कान्यमः । मलिनितपरकान्यं तिष्ठतादाशशाङ्कम् भवनमवत् देवः सर्वदामे।घवर्षः"॥ काव्य का यह अन्तिम श्ठोक आत्म-प्रशंसा से गूंज रहा है। यह पाठकों की आँखों में आत्मामिमान सा खटकता है। परन्तु, जिनसेन जी ने इसमें ऐसी युक्ति निकाली है कि "बहुगुग्मपदोषं, मलिनितपरकाव्यम्" इत्यादि विशेषण् मैघदूत के भी हो सकते हैं, और इस तरह आत्मश्राघा के दोष से अपने को बचा लिया है।

अस्तु, प्रिय पाठक वृन्द ! श्रीजिनसेनाचार्य ने'रोद्र बीर, ज्ञान्त इत्यादि प्रायेण श्रृङ्गार-विरोधी रसों में श्रृङ्गार की सजीव मूर्ति को परिवर्तित कर के अपनी बुद्धि की चम त्कारिता का परिचय दिया है। मैंने यथासाध्य समयानुकूल इस काव्य के गुगादोपों का विवेचन तो किया है, परन्तु पग-पग पर किव की अम्बरविहारिणी कल्पना ,हृद्यग्राहिणी भावपरभ्परा, रमग्रीय रचना उनके उन्कर्ण को मुक्त कग्रुठ से स्वीकार करने को बाध्य कर ही देती है। इच्छा थी कि अपने प्रेमी पाठकों के सम्मुख इस अनुपम काव्य के सर्वाङ्ग का स्वरूप रक्तूं। पर, समयामाव और छेख के बुद्दाकार हो जाने के भय से मैंने इस काव्य के केवल कुछ ही अंश की छानबीन की है। यदि मैंने इस छेख से पाठकों का कुछ भी मनोविनोद हुआ तो समय पर किर भी मैं अपने नुच्छ उपहारों को छेकर उनके सामने उपस्थित हुंगा।

सं नोड—प्रात स्मरणीय महाकवि जिनसेन। चार्यरचित पार्थाभ्युद्य के विषय में इस समय मैं अपनी ओर से कुछ भी न लिखकर "हिन्दीविधकाष" भाग म, पृष्ट ३५७ की ही कुछ पंक्तियाँ मीचे उद्धृत किये देता हूं :—

"यह ३६४ मन्दानाता वृत्तो का एक खगढ़ काव्य हैं। संस्कृतसाहित्य में यह अपने हंग वा एक ही काव्य है। इसमें महाकवि कालिदास के सुप्रसिद्ध 'मेघदृत' काव्य में जितने श्लोक हैं और उन श्लोकों के जितने चरण हैं वे सब एक एक वा दो-दो कर दे इसके प्रत्येक श्लोक में प्रविष्ट कर दिये गये हैं, अर्थान् मेघदृत के प्रत्येक चरण को समस्यापृत्ति कर के यह कौनुकावह प्रन्थ रचा गया है। इसमें पार्यनाथ स्वामां की पूर्व जन्म से लेकर मोद्याप्ति तक विस्तृत जीवनी वर्णित है। मेघदृत और पार्यचिरित्र के कथानक में आकाश-पाताल का पार्थक्य है, तथापि मेघदृत के चरणों को लेकर पार्यनाथ का चरित्र लिखना कितना कितन है, इसका अनुमान काव्यरचना के मर्मज्ञ ही कर सकते हैं। ऐसी रचनाओं में क्षिष्टता और नीरसता का होना स्वामाविक है, किन्तु 'पार्थान्युद्य' इन दोनों दोषोंसे साफ बच गया है। इसमें सन्देह नहीं कि इनकी रचना किवकुलगुरु कालिदास की किवता के कोड़ की है। अध्वापक के० बी० पाठक का कहना है——

...... "The first place among Indian poets is alloted to Kalidas by consent of all; Jinasena, however claims to be considered a higher genius than the author of cloud Messenger (Meghaduta)"

अर्थात् "यद्यपि सर्वसाधारण की सम्मति से भारतीय कवियों में कालिदास की पहला स्थान दिया गया है, तथापि जिनसेन मेघदूत के कर्त्ता की अपेना अधिकतर योग्य समसे जाने के अधिकारी हैं।" के० बी० शास्त्री

# महाराज जीवन्धर का हेमांगद देश श्रीर चेमपुरी

(ले०-शीयुत प० के० मुजवनी शास्त्री)

🌉 हाराज जीवन्धर श्रीमहावीर स्वामी के समकालीन तद्भव-माज्ञगामी कलाविश्व एक प्रतापी जैन राजा थे। श्रेणिकादि समकालीन अन्यान्य कतिएय जैन राजाश्रों के समान इन्हें भी पेतिहासिक व्यक्ति मानने में किसी को किसी प्रकार की श्रापित नहीं होनी चाहिये। महाराज जीवन्धर हेमाङ्गद देश के शासक रहे। हेमांगद की राजधानी राजपुरी थी। इस छेख में सर्वप्रथम मुक्ते हेमाङ्गद देश ही पर कुछ प्रकाश डालना है। कर्निगहम साइब के "अनशेंट जागरफो श्रॉफ इण्डिया" के आधार पर बाबू कामता प्रसादजी ने अपने "संज्ञित-जैन-इतिहास" २य भाग १म खएड ब्रादि में वर्तमान मैसूर या उसके निकटवर्ती भूभाग को जीवन्धर का हेमाङ्गद देश बतलाया है। उनसे पृक्कताल करने पर मुक्ते यह भी ज्ञात हुआ है कि कर्निगहम साहब के उक्त कथन में हेमाडुन के पास सुवर्ण की खान, मलय पर्वत आदि का होना ही एकमान कारण है। परन्त जीवन्धर के जीवनी-विषयक स्वतन्त्र रूप से रचित जीवन्धर-चरित्र, जीवन्धर-चम्पू, जत्रचुडामणि, गद्य-चिन्तामणि, जीवन्धरचरिते (कन्नड) इन प्रन्थों से हेमाङ्गर के पास सुवर्ण को खान, समृद्ध, मलय पूर्वत आदि का होना सिद्ध नहीं होता। पता नहीं कि कनिगहम साहब ने किस आधार पर हेमाङ्गद के निकट मलय पर्वत आदि उल्लिखित वस्तुओं का अस्तित्व माना है। संभव है कि कनिगहम साइब के कथनानुसार किसी प्रन्थ में मलय पर्वतानि हेमांगद् के विशेषसक्तप में मिलते हो । पर मेरा निजी अनुमान है कि जीवन्धर का हेमाइद द्विण भारत में न हो कर उत्तर भारत में ही था। क्योंकि मुनि के पूर्व कथनानुसार जिस समय गन्धोत्कर सद्योजात जीवन्धर को श्मशान में घर छेगया उसी समय घात्री वेशधारिणी देवी, रानी विजया को दण्डकारग्य में तपस्वियों के समीप छेड़ कर स्वयं किसी बहाने से चली गयी थी।' वह दण्डकारग्य प्राचीन काल में विन्ध्यपर्वत से लेकर गादावरी के किनारे तक विस्तृत था। इसी वन में श्रीरामचन्द्र ने वनवास-काल में १४ वर्ष बिताये थे। इस वन का बहुत अंग आज भी वर्षभान है। इस घटना से एक प्रकार से निश्चित सा हो जाता है कि राजपूरी इस दण्डकारएय से अधिक दूर पर न रह कर इसी के श्रासपास में कहीं थी।

१ ''चलचूडामणि'' प्रथम लम्ब देखा ।

२ हिन्दी-विश्वहोष भाग १० पृष्ठ १४४।

दूसरा कारण यह है कि जीवन्धर, यत्त की ध्रमुमित से उनसे विदा ले दर्व चलकर प्रक्षवदेशस्य चन्द्रामा नगरी में पहुँचते हैं और मन्त्रप्रमाव से सर्पविष से मरगोन्मुखी राजा धनपति की पुत्री पद्मा को जीवनदान देकर पीछे राजा के एकान्त आग्रह से इसी पद्मा के। श्राप्तिसात्तिपूर्वक स्वीकार करते हैं। बाद जीवन्धर स्वामी कुछ दिन वहीं रहकर वहां से विना किसी से कुछ कहे सुने चुपचाप चलकर मार्ग में अनेक तीर्थ-स्थानों की बन्दना करते हुए – दक्तिग्रदेश को चेमपुरी या चेमपुर के सहस्रकुट चैत्यालय में पहुँचते हैं। अगर जीवन्धर का हेमाङ्गद दक्तिग्र भारत में होता ता जीवन्धर की दक्तिग्रयाता का यह उल्लेख नहीं मिलता।

तीसरा कारण यह है कि जीवन्थर दोमप्री में भी कुछ ही दिन रहकर जब हेमाभा नगरी में पहुंचे और वहां राजकुमारी कनकमाला से विवाह कर अपने शालों के आग्रह से वहां रहने लगे तब भाई नन्दाद्य और पद्मास्य आदि उनके मित्र भी वहीं पहुँचे। वहाँ पर जीवन्थर से पद्मास्य इस प्रकार कहता है—"आपके विरह से दुःखित हमलीग आपकी सेवा में आते हुए कुछ समय के लिये दगड़ कारण्य में ठहरे। वहाँ तपस्वियों के आश्रम

(जीवन्धरचायु लम्ब ६४, प्रष्ठ ६६-६७)

(३) × × × अन्तुपंरवणद्त्तस्य विडिम्बिततोणा स्तेटित्तिणदेशस्य मिण्मुकुरायमान-विकटशिग्वाचुलुकिताम्बरं जाम्बनदोपपा दृतस्थूलस्थूलामहस्त्रस्थाधमिरिडतमगडपमकाण्ड-भवदाखगडलधनुः काण्डशंकानिष्पादनशोगडनैकपुष्पोपदारमहरहराभवर्धमानसपर्यमोवल-यं कमिप श्रीजिनालयमहान्तीत् ।

(गद्यचिन्तामिण लम्ब ६ ८ ५ १ १ १ १ १

(४) मेरेव द्त्तिणदिक्किर्नाल वं । धुरद विषयीद विमलपुरवर । करमु नरपित बापुरिद गुराभद्रनेदेव ॥ परद्निहन।तन वुमारिति । वश्सितिय माणिक्यवेने वि । स्तरदोलेसेद्लु मदनमोहनमूर्तियन्दर्शल ॥

(जीवन्घरचरिते सन्धि १२ पद्य म)

नोट—इस पद्य में क्षेमपुर के स्थान में 'विमलपुर' मिलता है। ज्ञात होता है कि किव ने विमल-पुर को क्षेमपुर का पर्यायवाची शब्द मानकर ही यह लिखा है। क्यों कि उन्होंने सन्धिसार-सूचक प्रारंभिक पद्य में उसे केमपुर ही स्पष्ट लिख दिवा है।

९ (९) ततस्तस्माद्विनिर्गत्य देशे दत्तिग्रानामके । सहस्रकृत्रमाश्रित्य श्रीविमानं नुनाव सः॥ (দ্বলच्डामण् लम्ब ६ श्लोक ३२)

<sup>(</sup>२) x x x तद्वनान्निर्गस्य निसर्गरुचिरं नगरप्रमुखे राचितमपि नरोचितं सर्वोत्तरमपि नाम्ना द्विगादेशमायाच x x x x

२ देखे -- इतचूदामणि लम्ब ४, ६।





(श्रीयुत एस० चन्द्रगञ्ज के सीजन्यसे)

का देखने के लिये इधर उधर घूमते हुए हम सनों ने एक स्थान पर किसी एक पुण्य-साता—आपकी माता के। देखा। उन्होंने हमलेगों से पूछा कि तुमलेग कहाँ के रहते बाले हैं। और कहाँ जो रहे हो। फिर हमने आपकी घटना की सारी बातें उन माननीय माता को सुनाई। यह सुनकर उन्हें दारुण दुःख हुआ। बाद उन्हें बारबार आध्वासन दे पबं उन से आझा लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। पद्मास्य-द्वारा की हुई उिह्यित द्गडकारण्य की चर्चा से भी यही ज्ञात होता है कि हेमाहुद देश विन्ध्य पर्वत के दिन्या में नहीं थाः किन्त उससे उत्तर। क्योंकि उस समय जीवन्धर दिन्या में ही थे।

अब लीजिये चोथा कारण। जीवन्धर स्वामी मित्रश्रेष्ठ पमास्य के मुख से पूज्यमाता की वर्वा सुनकर उनके दर्शनों के लिये विशेष उत्किण्ठत हुए। श्वशुर श्रादि से श्राक्षा लेकर उन्होंने वहाँ से चल तथा दण्डकारण्य में पहुँच कर श्रपनी माता का दर्शन किया। फिर उसी समय वह श्रपनी माता का मामा के पास भंजकर स्वयं राजपुरी के चलपड़ें । इनके मामा गीविन्द विदेह (मिथिला) के धरणी-तिलक नगरी के राजा थे। पिछे जीवन्धर ने इन्हों अपने मामा की सहायता से काष्टाङ्गार के। परास्त किया था। स्वामिद्रोही काष्टाङ्गार को परास्त करने के लिये गीविन्द राजा जीवन्धर कुमार के साथ विदेह से कुछ ही दिनों में राजपुरी पहुँच थें। अगर हेमाक्षद देश दिन्मण भारत में होता तो कुछ ही प्रयाणों (पड़ावों) में गीविन्दराज का विदेह से राजपुरी पहुँचना सम्भवपरक नहीं था। इसमे स्पष्ट सिद्ध होता है कि विदेह से हेमाङ्गद की राजधानी श्रधिक दूर पर नहीं थी। साथ ही साथ यह भी संभव नहीं है कि गीविन्दराज श्रपनी बहन विजया का विदेह से अधिक दूरवर्ती दित्तिण भारतीय राजपुरी में च्याह हेता। प्राचीन मिथिला (वर्तमान तिरहुत) के। विदेह कहने में में सममता हं कि किसी के। मतभेद नहीं है। सकता।

१ देखेा—"जल-चुड़ार्माण" लम्ब ७, ८ । २ देखेा."जत्रचूड़ार्माण" लम्ब ८।

३ (१) अथ राजपुरीं प्राप्य राजा कैश्विध्ययाणकै. । निकथा तत्पुरीं क्वापि निपसाद महाबलः॥

<sup>(</sup>चलचूड़ामणि लम्ब १० श्लोक २०)

<sup>(</sup>२) ×× मायूगतपत्रसहस्रान्धीकृताष्ट्रदिङ्सुखमनीकं पुरोधाय, कैश्चित्प्रवाखैगीविन्द्राजः क्रम्मन राजपुरीं निकवा निषसाद ।

<sup>(</sup>जीवन्धरचापू लम्ब १० पृष्ठ १०३)

<sup>(</sup>३) ××× बलिक गोविन्दावनीश्वर । इलवु पवग्रदोलनुजे सहिता । ×××× (जीवन्धरचरिते सन्धि ११, पद्य ३)

पाँचवा कारण यह है कि महाराज जीवन्धर की मुक्ति भी वर्तमान पटना जिलान्तर्गत राजगृह के विषुळाचल पर्वतपर ही हुई है'। पेसी दशा में महाराज जीवन्धर के हेमाङ्गद का दिल्ला मारत में खींच छे जाना मुक्ते ते। युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। उिल्लिखत कारणों से मेरा अनुमान है कि हेमाङ्गद विन्ध्यपर्वत के उत्तर का ही के ई प्रदेश होना चाहिये। इस विषय पर श्रान्यान्य विद्वान भी अवश्य विचार करेंगे।

मैं भव जीवन्धर की स्नेमपुरी या सेमपुर के सम्बन्ध में भी अपना विचार प्रकट कर देना चाहता हूँ। वर्तमान बंबई प्रान्तान्तर्गत उत्तर कन्नड जिला का गेरुसीण्पे ही प्राचीन सेमपुरी या सेमपुर था?। गेरुसीण्पे का दूसरा नाम भल्लातकीपुर है। यह हान्नावर से पूरव बहारह मील दूर पर अवस्थित है। गेरुसीण्पे में शासन करनेवाले सालुवशासकों का विस्तृत विवरण पिप्राफिका कर्नाटिका भाग VIII पर्व इसी के अन्यान्य भागों में भी मिलता है। मृड्बिद्री के त्रिभुवन-तिलक-चैत्यालय (होसबस्ति। के पाँचवे शिलालेख से बात होता है कि सालुववंशी नारणाङ्क स्थानीय (मृड्बिट्री) मठाधीश श्रीचारकीर्ति जी का परम भक्त था। इस शिलालेख में उक्त नारणांक के दंश का विस्तृत परिचय भी उपलब्ध होता है।

गेरुसेण्पे चिरकालतक जैनसाम्राज्य-शासन में रहा। आज भी इसके आस ही पास हेंद्र मील की दूरी पर "नगरबस्ति केरी" में कई प्राचीन जैनमन्दिर भग्नावस्था में मौजूद हैं जो इस बात के प्रकट कर रहे हैं कि यह एक समृद्धशाली पुरातन नगर था। स्थानीय लेगों का अनुमान एवं विश्वास है कि अपने महत्व के दिनों में यहां पर एक लाख घर तथा चौरासी मन्दिर विद्यमान थे। यहां के मन्दिरों में सबसे बड़े महत्व का एक चौमुखा जैनमन्दिर है। इसके चार द्वार हैं तथा इसमें चार प्रतिमाय विराजमान हैं। पाँच और

x x x x विषुताङ्गौ हुताशेषकर्मा शर्माप्रयमेष्यति ।
 इष्टाष्ट्रगुणसम्पूर्णे निष्टितास्मा निरञ्जनः ॥

<sup>(</sup>गुणभद्राचार्षकृत उत्तर-पुराणान्तर्गत जीवन्धरचरित्र पृष्ठ ४४ श्लोक ४०४---शास्त्री कृप्पु-स्वामिद्वारा तांजार में प्रकाशित) ।

२ देखो-B. L. Rice's, Mysore and Coorg Inscriptions p. 152.

नोट-इस बात की स्चना मिह्नवर एम शोविन्द पै ने मुक्ते दी है, तद्र्थ वे धन्यवाद के पात्र हैं।

३ "चेमपुरद श्रीचवडोप्रपार्श्वतीर्धेश्वरचरण्किंदरहं श्रीमश्चारकीर्त्तिपण्डिताचारकेवर्ध्वपद्पश्च-यूंगावमान(स) स्मप्प सालुवनाराणांकन"।

जीर्ण जैन मन्दिर हैं, जिनमें भिन्न भिन्न तीर्थं छुटों की मूर्तियाँ और कई शिलालेख भी मौजूद हैं'।

यह एक किम्बदन्ती है कि विजयनगर के राजाश्रों ने ही गेठसीप्पे के जैनबंश केत कन्नड प्रदेश में हस्तावलम्बन दे उन्नत बनाया। किन्तु पता नहीं कि इस किम्बदन्ती में कहाँ तक यथार्थता है। लगभग पन्द्रहवीं शताब्दी से यहाँ का शासन-भार प्रायः महिल्लामों के ही हाथ में रहा। १६वीं श्रीर १७वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के करीब करीब सभी लेखक गेठसीप्पे और भट्कल की महारानी का नाम श्रादर के साथ लेते हैं। ("बम्बई प्रान्त के प्राचीन जैनसमारक" पृष्ठ १३६) भैरवदेवी ही गेठसीप्पे की अन्तिम महारानी थीं और वह सन् १६- में मरीं। उत्तर कन्नड जिला प्राचीन काल से ही जैनियों का केन्द्र बन गया था। 'सोदे' में न वीं शताब्दी में ही जैनमठ स्थापित हा गया था। ("बंबई प्रांत के प्राचीन जैनस्मारक" पृष्ठ १३७) बिक 'राजावली कथा' के आधार पर श्रवसा-बल्गोल के शिलालेखों के उद्घारक 'राइस' साहब का कहना है कि इस 'सोदे' का प्राचीन नाम 'सुधायुर' है तथा यहां की गदी पर भट्टाकलङ्क भी श्रासीन थे। इस उत्तर कन्नड

(२) "स्वान्तशान्तिं भमैकान्तामनेकान्तैकनाषकः। शान्तिनाथो जिनः कुर्यास्तिस्केशशान्तये॥"

(च ० चू० लम्ब ६ श्लोक ३१)

(३) "देव निम्मालबद कद्गलु । आव तेरदिल मुच्चिदोडेलो । कार्वालब कद केसिहुबु शान्तीश्वरने निम्म" ॥× × ×

(जी० च० सन्धि १२ पद्य १६)

किन्तु उक्त सम्बन्धमिश के कर्ता वादीभसिंह ने ही अपनी "गद्यचिन्तामिश" में उसी सहस्रकृट चैत्वालय में जीवन्थर के द्वारा शान्तिनाथ जी की स्तुति न करा कर भगव।न् वर्द्धमान की इस प्रकार स्तुति करावी है:—

(४) सरन्ति संसारमहाग्द्वराशिं यत्पादनावं प्रतिपद्य भन्याः। अखयदमानन्दमखिदतश्रीः श्रीवर्द्धमानः कुरुताजिनो नः"॥ (ग० चि० तं० ६, पृष्ठ १४३)

उिद्धालित उद्धरणों से भी पता लगता है कि उस काल में वहाँ (चेमपुरी में) भिन्न भिन्न जिन-प्रतिमार्चे मीजूद थीं।

जीवन्थर-चम्पू, चन्नजूड़ामिण, जीवन्धर-चिरित के रचिवताओं ने जीवन्थर खामी के मुख से चैमपुर के सहस्रकृट चैत्वालय में भगवान् शान्तिनाथ की स्तृति निम्नलिखित रूप से करात्री है:—

<sup>(</sup>१) ' भवभरभयदूरं भावितानन्दसारं धतिवमलशरीरं दिव्यवागी-विचारम् । मद्नमद्विकारं मञ्जुकारुणवपूरं, श्रयत जिनपधीरं शान्तिनाथं गभीरम्" ॥ (जी० चं० लम्ब ६ श्ली० १७)

प्रान्त में भट्टारकों की विरुद्धावली में आये हुए तीन प्रसिद्ध स्थानों का नाम उपलब्ध हाता है। जैसे—उक्त 'सेमपुर'—जिसका वर्तमान नाम गेरुसेण्पे' है। 'श्वेतपुर' जिसका वर्तमान नाम गेरुसेण्पे' है। 'श्वेतपुर' जिसका वर्तमान नाम 'बिलिगे' है। इसी प्रकार 'संगीतपुर'— जिसका वर्तमाय नाम 'हाहुहिल्ल' है।' (बंबहे प्रान्त के प्राचीन जैनस्मारक पृष्ठ (३८) इससे भी पता लगता है कि एक जमाने में यह प्रान्त विशेष समृद्धशाली रहा। गेरुसेण्पे या सेमपुर के सम्बन्ध में एक और प्रमाण उपस्थित करदेना में समुचित समभता हूं। यह यह है—"इंतेसव नगरि राज्यद मध्य-प्रदेशदेख् बळिसदोंप्युव नंदनावनगिले कासारनीरेजित । कळधौताज्ज्वल सालकोत्तलग-ळिंदहाल जालंगिले। विलसद्गेषुप्रदिं सुहर्म्यचयिदं श्रीजैनगेहंगिले। चेलुचं ताल्दिद गेरुसेण्ये नगरं कोंडाडलार्बल्लरे।"

(मूडबिदी विभुवन-निलक-चैत्यालय के शिलालेख से)

वादिराज-कृत यशोधरचरित की छत्तण ने एक टीका छिखी है। उनका कहना है कि इस टीका के। मैंने सेमपुर ही में रचा है। लत्तण का संकेतित सेमपुर उछिखित 'सेमपुर' होने की अधिक संभावना है। साथ ही साथ यह भी संभव है कि जिस नेमिनाधालय में उन्होंने इसकी टीका रची है वह नेमिनाधालय इस समय जो वहां पर भग्नावस्था में मौजूद है यही है।

मेरा अनुमान है कि यह 'गेरुसोप्पे' जीवन्थर का श्राचीन क्षेमपुर है। इस सम्बन्ध में विद्वानों को अनुकूल या प्रतिकृल प्रमाण उपस्थित कर इस विषय पर अधिक प्रकाश डालना चायिये। इसी प्रकार जीवन्थर के समकालीन पलवदेश की चन्द्रामा नगरी के राजा धनपति, उक्त क्षेमपुरी के राजा नरपति देव, मध्यप्रदेश की हेमामा नगरी के राजा हढ़िमंत्र, विदेह के धरणा तिलक नगर के राजा गाविन्दराज आदि शासकों एवं इनकी राजधानियों के सम्बन्ध में भी अन्वेषण करने की बड़ी आवश्यकता है।

१ "स्वस्ति श्रीमद्रायराजगुरुभूमण्डलाचार्यवर्यमहावाद्वादृश्वररायवादिपितामहसकत्वविद्वज्ञन-सार्वभौमाद्यनेकविरुदावलीविराजमानश्रीमिन्नजघिकस्थानिदिल्लि-कनकाद्गि-श्वेतपुर-सुधापुर-संगीतपुर-स्त्रेमवेग्गुपुर-श्रीमद्बेल्गोल-सिन्दसिहासनाधोश्वरश्रीमद्भिनवचारुकीर्शि × × × ×

२ श्रीमत्पद्मणगुरमदैत्यभिहितौ श्रीवर्णिमौ भूतत्वे भातश्चारुचरित्रवार्धिहिमगुस्तत्वीतये लक्तणः । मन्दे। बन्धरवादिराजविदुषः कान्यस्य कस्याणवाम् टीकां चेमपुरेऽकरोद्गुस्तरश्रीनेमिनाथालये॥

A triennial Catalogue of manuscripts Govt. Library Madras, 1916-17 to 1918-19 Vol. III.—Part I, Sanskrit C. Page 3826.

# इतिहास का जैनग्रन्थों के मंगलाचरण श्रीर प्रशस्तियों से घनिष्ठ सम्बन्ध

(ले ० -- श्रीयुत पं ० हरनाथ द्विवेदी, काव्य-पुगण्-तीर्थ)

हुतों की धारणा है कि पुराण और इतिहास एक ही पदार्थ है। प्राचीन काल में तो ये दोनों अवश्य ही एक थे, क्योंकि पुराणों के सिवा कोई इतिहास-प्रन्य अलग उपलब्ध नहीं होता। वास्तव में पुराण और इतिहास के उद्देशों में भेद है। यह बात प्राचीन प्रन्थों में स्पष्ट जिल्ली भी है। क्योंकि इतिहास की व्युत्पत्ति यों है—इति ह पुरावृत्तं आस्ते अस्मिन्, इतिह—आस्—धन्न । पुरावृत्त-कथा ही इतिहास है। इसे बिल्क अष्टाद्श शास्त्र के अन्तर्गत मानते हैं। क्योंकि बजुर्वेदीय शतपथ बाह्मण में जिल्ला है :—"ऋग्वेदां यजुर्वेद सामवेदांऽथर्वाङ्गीग्स इतिहास: पुराणं विद्या सुकारवजु-क्याल्यानानि"।

इतिहास संसार के समस्त.वस्तुपरिवर्त्तन का उपाख्यान है। केवल मनुष्य ही तक नहीं पशुपत्ती, कीटपतज्ञ—यहाँतक कि जड़ चेतन का भी इतिहास रहता है। इतिहास का चाहे जो अर्थ वा उद्देश हो, इस समय वह पुरागों में ही गंगा-यमुना के संगम की तरह मिल गया है। उसके असली स्वरूप का दर्शन किस्वा पुरागों से उसका ठीक ठीक उद्धार असम्भव हो गया है।

इतिहास सब देशों का है। पर हमारे देश का नहीं है, यह बात सर्वथा आदरखीय नहीं। समरणातीतकाल से पृथ्वीपर जो देश सभ्य माना गया है, उस देश का इतिहास, उसी समय के अनुसार हो सकता, न कि सभ्यताभिमानी देशों की तरह श्रद्धुलाबद्ध तिथि-मिति नदास सम्यत् के लेखों से सुसज्जित। बिक यह बात विचारशीलों से अज्ञात नहीं है। कुछ लोगों की धारखा है कि जितने समय का इतिहास श्रज्ञात है, उतने समय तक हम असभ्य थे। पर यह मन्तन्य भारतवर्ष के लिये प्रमाणभूत नहीं हो सकता। बात यह थी कि प्राचीन समय मे जैसी रीति, नीति और श्रावश्यकता थी तद्नुसार प्रन्थों में बातें कहीं विस्तार से और कहीं संचेप से लिखी गवी हैं! परन्तु वे अब इस समय के विचार से लोगों को अनावश्यक जान पड़ती हैं। अब समय-सञ्चार की आवश्यकता दूसरे हंग की है। इसी हमारे देश के ही महानुभावों के प्राचीन लेख-शैजी एसन्य महीं। भला इस दशा में दृसरे देशवाले क्यों कर इसके समर्थक हो सकते हैं?

बों तो जर्मन पुरातस्ववेत्ता हरनीस ने प्रीस को विश्वसभ्यता का खच्टा मानते हुए वह समक्ता कि, सिकन्युर के आक्रमण के बाद भारतीय सभ्यता की जो वृद्धि हुई, उसका श्रंग श्रीस का ऋणी है। संचेप में वह कि, आज हम भारत में जो कुछ देख रहे हैं, वह प्रीस का दिया हुआ है। परन्तु

हैंबेल ने उनका पलड़ा ऊपर उठाकर कहा, "नहीं, भारतीय सम्यता स्वयं विश्व-सम्यता की सननी है। अपने विकाश के लिये इसे श्रीसवालों के प्रसाद की श्रतीचा करने की आवश्यकता न थी; बहिक, उस समय भी भारतवर्ष विश्व का धर्मगुरु ही था।"

इतिहासकारों की इस खींचातानी में नीस की बातों पर विद्वानों ने बहुत ध्यान न दिया। नीस की आँखों पर विचार-संकोच और पश्चपात का चरमा चढ़ा हुआ था। पर भावुक हैवेल के आधार्ष भारत के सम्यतासूर्य की प्रचण्ड रिश्मयों से चकाचौंध सी लग गर्बी थी। इन दो दलों के के बाहल के न सुनकर टार्न, स्पूनर, फर्गुसन और स्मीथ जैसे धीर, शान्त और वैज्ञानिक लेखक निष्यवता के मन्दिर में सत्य का पता लगा रहे थे। मैं सममता हूं कि, वे सत्वता के बहुत वड़े धंश का पता लगाने में समर्थ हुए हैं।

सिकन्दर की चढ़ाई राजनीतिक तथा सांस्कृतिक देानों ही दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण थी। इसने पहली बार भारत की महत्ता का द्वार यूरोपवालों के लिये खेाल दिया। यह सच है कि, भारत-वासियों के सामने सिकन्दर का कोई आदर्श समादत न हो सका। लोगों ने उसकी चढ़ाई को एक साधारण घटना से अधिक न समका। यहाँ तक कि, कोई बीद्ध, जैन और हिन्दू लेखक इसकी कुछ भी चर्चा नहीं करता है।

इसीलिये भारतवर्ष का इतिहास अजीव पहेली बना हुआ है। इसकी मूल भित्ति का पता लगाना प्रयोत इसकी असली तह तक पहुंचना सिद्ध-शिला का आश्रय लेने के समान हो रहा है। कों तो अब बहुत से विद्वान कथासरिस्सागर जैसे कपोलकल्पित कथाओं एवं अवहा-उदल की गाबी जाती हुई वीरगाधाओं से भी वैज्ञानिक ढग से चीर-नोर की तरह ऐतिहासिक तस्व निकालने में सफल से हो रहे हैं।

अस्तु, अब मैं अपने प्रकृत विषय पर आने के पहले डाक्टर राजेन्द्रलाल मिस, माननीय मिस्टर फर्गुसन तथा हाक्टर भगडारकर की धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने संस्कृत ग्रम्थों के मङ्गलाचरण और प्रशस्तियों की संगृहीत और प्रकाशित कर भारतीय इतिहासाधन के प्रशुर परिमाण में उपस्थित कर देने का अवस्थ श्रेय उज्या है।

हिन्तू लेखक मंगलाधरण श्रीर प्रशस्तियों का महस्व नहीं जानते थे। उन्होंने मंगलाधरण श्रीर प्रशस्तियों तो लिखी हैं किन्तु उनमें ऐतिहासिक मसाले मिलने कठिन से है। गये हैं। यो हिन्तू पुरायों में राजवंशों का त्रयान ऐतिहासिक शंग माना जाता है किन्तु राजाशों का त्रमय-निर्णय करना दुस्साध्य सा है। हाँ, इतिहास का एकमात्र साधन शिलालेख एवं ताश्रपत्र हो रहे हैं। मैं समस्रता हूं कि इन दोनों के श्रमान में भारतीय इतिहास बिना पेंदे की लुटिया के समीन हधर उधर उन-मनाता फिरता। अवपुर-निवासी महामहापाध्याय स्वर्गीय पं० दुर्गाव्स दिवेदी भारतीय इतिहास संलार के कम धन्यवाद के पात्र नहीं है जिन्होंने निर्णयसागर शेस से 'प्राचीन लेखमिकमाला' नाम की दे। मार्गो में दे। मेटी जिस्हें प्रकाशित कर इतिहास-लेखकों का मार्ग बहुत कुछ परिष्कृत कर दिवा है।

अस्तु, जैनप्रन्यों के संगताचरण और प्रशस्तियाँ ऐतिहासिक दृष्टि से वढे काम की चीजें हैं। कुछ ही प्रन्थ ऐसे होंगे जिनके मंगलाचरण में अपने पूर्व कवियों के नाम अथवा क्रतियों का उक्सेख नहीं किया गया हो तथा प्रशस्तियों में अपनी गुरुपरम्परा और तत्कालीन राजवंश का परिचय नहीं दिये गये हों । यहीं तक नहीं बिएक प्रशस्ति के नीचे जिस धर्मप्राण जैनी की-पुरुष उस प्रश्य की प्रतिलिपि करवा कर किसी मन्दिर में प्रदान किये रहते हैं उनकी श्रंशपरम्परा का भी उल्लेख बहत मिलता है। ऐसी दशा में इतिहास-प्रणेता अन्वेषकों को जैनप्रंथों के मंगलाचरण और प्रशस्तिकाँ कितने बास की चीजें हैं-इस बात का पता सहज ही में लग सकता है। बड़े द:ख की बात है कि भारत के इतिहास-लेखकों ने पारसी, अरबी आदि अन्बान्य सन्प्रदाय के साहित्व एवं इतिहास का अनुशीबन करने का कष्ट तो उठाया किन्त भारतीय साहित्य तथा इतिहास का सर्वश्रेष्ठ साधन जे जैनप्रन्थ हैं उनकी ओर जरा भी ध्वान नहीं दिया। इसका मुख्य कारण वह भी हो सकता है कि जैनप्रन्थों के प्रकाश में नहीं आने एवं जैनशास्त्रभायदाराधिपतियों की लापरवाही के कारण अन्यान्य ऐतिहासिक विद्वान जैनग्रन्थों में भरे पड़े ऐतिहासिक साधनों से लाभ नहीं उठा सके। अब एकाएक सभी जैनवर्गों को प्रकाशित कर देना ते। अशक्य सा हो रहा है किन्तु इस "भास्कर" का यह पहले ही से ध्येय बना हुआ है कि अप्रकाशित जैनप्रन्थों को संगृहीत कर उनके मंगलाचरण और प्रशस्तिकों के प्रकाशनद्वारा यावच्छत्रय ऐतिहासिक साधन सञ्चित कर दिया जाय । बल्कि इसी ध्येय को लेकर प्रन्थमाला के रूप में अन्यस मंगलाचरण तथा प्रशस्तियाँ प्रकाशित की गयी हैं। इस भवन के संयोग्य पुस्तकालबाध्यश्च परिहत के० अजबली शास्त्री जी ने वर्यापलब्ध सामग्री से उनके उपर ऐतिहा-सिक प्रकाश भी डाला है।

आज में भवन के संगृहीत एक प्रन्थ "द्वायुन्दरामिधान अपर नाम यशोधर-चरित्त" की प्रशस्ति पाठकों के समन्न प्रस्तुत कर मंद्रेप में उसके ऐतिह।सिक साधनों का दिग्दर्शन कराने का प्रयास करता हूं। इस ग्रंथ के रचिवता पद्मनाभ नामक कायस्थ हैं। भारतवर्ष में कायस्थ ही एक ऐसी जाति हैं जो अन्वान्य शिचित देशों से शिचा में टक्कर ले सकती हैं। पौराणिक युग से लेकर अवतक इस जाति ने शिचा को एकान्त चिरसंगिनी बनाकर प्रचुर प्रसिद्धि प्राप्त कर रक्की हैं। धर्माशर्माभ्युद्व नामक प्रसिद्ध जैन काव्य ग्रंथ के रचिवता हरिश्चन्द्र भी कायस्थ ही थे। हिन्दू संस्कृत साहित्व के रचिवताओं में कायस्थ जाति का कहीं नाम निर्देश नहीं हैं। ज्ञात होता है कि ब्राह्मणजाति ने इनके पाणिडस्य का समादर नहीं कर संकीर्यता का आश्रय जिया, इसी से कायस्थ जाति अपनी अमृत्व्य रचनाओं से जैनसंस्कृत साहित्यभावहार की पृत्ति करने जगी।

अस्तु, इस बशोधर-चरित्र के मंगलाचरण में केई गुरुपरम्परा श्रथवा कविपरम्परा नहीं दी गर्बी है-अत: वहाँ केवल प्रशस्ति ही दी अती है किन्तु साथ ही साथ यहाँ मैं वह लिख देना समुचित समस्ता हूं कि इस एकमात्र अशुद्ध प्रति की वजह से अशुद्धियों का कुछ भी संशोधन नहीं किया आ सका:--

> जातः श्रीवीरसिंहः सकर्लारपुकुलवातनिर्धातपाता-वंशे श्रीतामरागां निज विमलयशोप्राप्तदिक्चकवालः। बानैर्मानैविवेकैर्न भवति समता येन साकं नृपाणाम् केषामेषाकहीनां प्रभवति धिषणा वर्णने तदुगुणानाम् ॥१॥ ईभ्वरचुडारत्नं विनिहितकरघातवृत्तमंत्रातः। चन्द्र इव दुग्धसिन्धोस्तस्माद्द्धरग्रभूपतिर्जनितः॥२॥ यस्य हि नृपनेर्यशसा सहसा श्रभ्रीकृते त्रिभृवनेऽस्मिन् कैलाशतिगि (१)र निकरत्ती (१) रतिनीरं शुचीयते तिमिरम् ॥३॥ तत्पृत्नोवीरमेन्द्रः सकलवसुमतीपालन्बूडामणिर्यः प्रख्यातः सर्वछोके सकलबुधकलानन्दकारी विशेषात्। तस्मिन् भूपालरत्ने निखिलनिधिगृहे गोपदर्गे प्रसिद्धम् भुंजाने प्राज्यराज्यं विगतरिषुभयं सुप्रज्ञःसेव्यमानम् ॥४॥ वंशेऽभूउजैसवाले विमलगुगानिधिः भूलगाः साधुरसम् साधुः श्रीजैनपाले। ८भवदुदितयास्तन्सुते। दानशीलः। जैनेन्द्राराधनेषु प्रमुद्तिहृदयः सेवकः सदुगुरूणाम् होगाख्या सत्यशीलाजनि विमलमतिजींणपालस्य भार्या ॥**४**॥ जाताः षट् तनयास्तयाः सुकृतिनोः श्रीहंसराजाेऽभवत् तेषामाद्यतमस्ततस्तद्गुजसैराजनामाजनि । रैराजा भवराजकस्समजनिष्ठख्यातकीर्त्तर्महान साधुः श्रीकुशराजकस्तद्नुजः श्रीक्रेमराजे। लघुः ॥६॥ श्राता श्रीकुशराज एव सकलस्मापालचूड़ामणिः श्रीमक्तोमरवीरमस्य विदिता विश्वासपातं महान् । मन्त्री मन्त्रविवद्गणः ज्ञण्मयः ज्ञीणारिपद्गः ज्ञणात न्नोगयामीत्तग्ररत्तणत्तममतिर्जैनेन्द्रपुजारतः ॥७॥ स्वर्गस्पर्दिसमृद्धिकाऽतिविमलश्चैत्यालयः कारिता लेकानां हृद्यङ्गमे। बहुधनैश्चन्द्रप्रभस्य प्रभोः। येनैतत्समकालमेव रुचिएं भन्यं च कान्यं तथा

साधुश्रीकुशराजकेन सुघिया कीर्तेश्चिरस्थापकम् ॥८॥
तिस्नस्तस्थैव भार्या गुण्चरित जुणस्तासु रल्हे।भिधाना
पत्नी धन्याचरित्रा व्रतनियमयुता शीलशौचेन युक्ता ।
दावो देवार्चनात्त्र्या गृहकृतिकुशला तत्सुतो कामकृषो
दाना कल्याणसिंहो जिनगुरुचरणाराधने तत्पपेऽभूत ॥१॥
लक्षणश्रीद्वितीयाभूत्सुशीला च पतिवता ।
कौशीरी च तृतीयेयमभृद्गुणचती सती ॥१०॥
शान्तिदेशस्य...भूत्तदनु नरपतेः सुप्रजानां जनानाम्
वक्तणां वाचकानां... . . . . . . तथैव ।

यावत्कुर्मस्य पृष्ठे भुजगपतिरयं तत्र तिष्ठेव्गरिष्ठे
यावत्कुर्मस्य पृष्ठे भुजगपतिरयं तत्र तिष्ठेव्गरिष्ठे
यावत्त्वाणि चश्चद्विकटकणिकणामण्डले चोणिग्षा ।
यावत्त्वोणौ समस्तिवद्गपतिवृतश्चारुचामीकरार्द्र —
स्तावङ्ग्यं विशुद्धं जगित विजयतां कान्यमैतिश्चराश्च ॥१२॥
कायस्थपद्मनाभेन बुधपादान्जरेणुना ।
कृतिरेषा विजयतां स्थेयादाचन्द्रतारकम् ॥१३॥

त्रथ सम्बद्धरेऽस्मिन् श्रीविक्तमार्कगताव्दः सम्बत् १८१२ वर्षे विक्रमभूषाव्दानां द्विइन्द् वसुइन्दुवत्सराक्तान्ते मार्गशीर्ष कृष्ण ४ रबी पुनर्वसनस्त्रते ग्रुक्तनामयोगे श्रीमूलसंघे बलात्कारग्यो सरस्वतीगच्छे कृन्दकृत्दान्तार्यास्राये भष्टारकश्रीदेवेन्द्रकीर्त्तितत्पष्टे भद्दारकश्रीवन्द्रकीर्ति तद्यसाये बाई श्रीपाम (र्ष्व) मतो तच्छिष्य पं० मयाराम पठनार्थ लिखितं श्रीतपागच्छे श्रीवि-जयराजास्त्राये श्रीवारणस्यां नगर्या भीलूपुराश्रीजिनमन्दिरे श्रीपार्ष्वनाथप्रसादात् अत्र राज्यत्रयाधिपतिराजाबल्वगास्यंघदेवाः तद्राज्यप्रवर्त्तमाने । श्रीरस्तु । श्रीमूलसंघे श्रीभद्दारक जिनेन्द्रभूषणजी भट्टारक महेन्द्रभूषणजी श्रीश्राचार्यदेवनरेन्द्रकोर्त्तिजी श्रीगोपालवळे ।

उल्लिखित प्रशस्ति के श्लोकों में जो रेखाङ्कित नाम आये हैं उनसे यह बात ज्ञात होती है कि तोमरवंशीय राजा वीरमदेव के बड़े विश्वासपात्र मन्त्री जैसवालवंशोद्भूत श्रीकुशराज ने जिन दिनों श्रीचन्द्रप्रभतीर्थेङ्कर का एक दिन्य एवं भध्य मन्दिर बनवाया उन्हीं दिनों कायस्थकुलोद्भूत विद्वद्वर पद्मनाभ जी ने इस प्रस्तुद्ध ग्रंथ का प्रणयन परिसमाप्त किया।

'तेमर' राजस्थान का एक प्राचीन राजपुत छन्नि राजवंश है। इस श्रोणी के राजपुत अब नहीं के बराबर हैं। राजपुताने में ये लोग तुबार नाम से प्रसिद्ध हैं। जहाँ तहाँ श्रारा शन्त में भी तोमर बंशीब चित्रय हैं। राजपुतवंश का तेमर यह नाम क्यों पड़ा इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अञ्चल फजल की आहने अकबरी में 'तुबार' वंश का उल्लेख मिलता है। (विश्वकोश)

प्रवाद है कि तोमरवंशीय अनक्षपाल नामक एक राजा ने प्राचीन दिल्ली का पुनरुद्वार किया था। संवत् प्रतिष्टाना विक्रमादित्य के बाद ७१२ वर्ष तक दिल्ली नगर बिल्कुल उजाड़ था। अन्त में ७३६ ईंठ में नोमरवंशीय अनङ्ग ने इसे पुन: बसाया। (विश्वकोश)

दिल्ली के दिलिस पश्चिम में तुयारवती या तामरावती नाम का एक जिला है। वहाँ आज भी तामरवंशीय एक सरदार रहते हैं। (विश्वकाश)

श्वालियर में प्राय दे। प्राताब्दी तक एक तोमरवंश ने राज्य किया था। इस वंश के इतिहास लेखक कवि खड़राय ते।मरवंश के। पारादुवंश का ही एक ग्रंग मानते हैं। (विश्वकोश)

किंगहम साहेब की १८६४-६५ ईं में वहाँ के जिमन्दारों से एक वंशपिकका मिली थी। शिलालिप में भी खालियर के राजाओं में आठ तोमरवंशीय राजाओं के नाम पाये जाते हैं। खद्मराय के इतिहासानुकल किंगहम ने खालियर की तोमरवंश-तालिका जो दी है उसमें ईस्वी सन् १०८१ वाले राजा नेजपाल से लेकर ईंठ सन् १५१६ वाले राजा विक्रमादिन्य तक बीस राजा हुए हैं। इनमें ईंठ सन् १३७५ वाले राजा वीरसिंह से लेकर राजा विक्रमादिन्य तक अन्यान्य आठ राजाएं तो यथार्थ में खालियर के ही राजासिहासनासीन रहे। (विश्वकोश)

अस्तु हमारे प्रशस्तिगत तोमरवंशोष राजा निम्निलिनित तीन हैं:-

 (१) राजावीरसिंह
 ई० सन् १३७४
 यह काल-गणना विश्वकोश

 (२) राजा उद्धरणदेव
 ,, १४००
 से ली गयी है)

 (३) राजा विरमदेव
 ,, ,,

अब में प्रशस्तिगत श्लोकों से अपने चिग्तनायक 'कुशराज' जी का परिचय देता है।

- (१) भूलए
- (२) जैनपाल \*--(इनकी स्त्री का नाम 'लोगा')
- (३) कुशराज†

<sup>%&#</sup>x27;जीयपाल' यह परिवर्तित नाम इन्हीं का ज्ञात होता है। नाश्मीर के विश्वसनीय इतिहास राजतरंगिणी में भी कई अगह "जीयपाल" यह नाम आया है। देखें (राजतरंगिणी)

<sup>†</sup>हंसरान, सैराज, रैराज, भवराज, क्षेमराज ये पाँच भाई कुशराज के और थे ! इनमें पाँचवे कुशराज और छठे सबसे छे।टे चेमराज हैं। (प्रशस्ति से ही यह बात ज्ञात होती है।)

बही कुशराज राजा वीरमेन्द्रदेव के आश्रय में मन्सित्व करते हुए श्रीचन्द्रमभतीर्थक्कर का सुन्द्रर चैत्याजय बनवाकर अपना नाम अमर कर गये हैं। उन दिनों आप एक वह भारी धनीमानी एवं राज-सम्मानित जैनी थे इसीजिये परिहतप्रवर कायस्थ पद्मनाम जी ने श्रपनी प्रन्थसमाप्ति में जैनधर्म के आश्रयभूत कुशराज का संस्मरण किया है। इन्होंने ग्रंथ में पुस्तकरचनाकाल नहीं दिया है। किन्तु तोमरवंशीय राजा वीरमेन्द्र का वंशवर्णन कर श्रपने ग्रथ का रचनाकाल (१४०० ई० सन्) का मार्ग पद्मनाम जी ने परिष्कृत कर दिया है। अब कुजराज की वंशावली नीचे दी जाती है—

- (१) कुशराज†
- (२) कल्बाससिंह ‡

इस प्रंथ का लिपिकाल १८१२ है। क्यों कि लिखा हुआ है कि वि० सं० १८१२ मार्गशांष कृष्ण चतुर्थी रिवबार पुनर्वसुन चत्र में मूलसंघीय, बलाकारगण एवं सरस्वती गच्छ के कृष्कुकृत्दाम्नामस्तर्गत श्रीचन्द्रकोर्त्ति जी की शिष्या श्रीमती पास (एवं) मती जी के पढ़ने के त्रिये एं मारारामजी ने काशी के परमप्रसिद्ध भेलूपुरा मन्दिर में इस प्रंथ की प्रतिलिपि की। उन दिनों तीन तीन राज्यों के अधिपति राजा बल्वणस्पंथरेव का शासन चल रहा था। इस राजा के विषय में कोई प्रकाश नहीं दाला जा सकता। उल्लिखित भट्टारक चन्द्रकीर्तिजी के भट्टारक देवेन्द्रकीर्तिजी कीन है यह बात ज्ञात नहीं होती। आपकी पट्टावली - (१) भट्टारक जिनेन्द्रनूपण (२) भट्टारक महेन्द्रभूपण (३) आचार्यदेव नरेन्द्रकीर्ति हैं।

इस द्वेषटे से लेख में मैंने यही दिग्वाने की चेष्टा की हैं कि जैनमधों में म≢जाचरण और प्रशस्तियों में अनन्त ऐतिहासिक साधन संचित हैं। आवश्यकता है केवल उनकी आलोबना एवं मध्यालोखना करने की।

† इनकी रहें।, जनस्थी और कौशीरी नाम की तीन खियाँ थीं। ‡इनकी माँ का नाम 'रहहों' था। इनकी काम के समान सुन्दर आकृति थी।

<sup>%&#</sup>x27;तोमर' शब्द एवं वंश का विषुलवर्णन देखने की हच्छा करनेवाले कलकत्ता से प्रशामित "हिन्ही विश्वकोश" की ध्वीं जिल्द देखें।

# कतिपय (दि०) जैन संस्कृत प्राकृत प्रन्थों पर प्राचीन कन्नड टीकायें

| स्त्रम् स्था | मूल प्रन्थ               | _               | टीकाकार         | समब                     |           | विशेष व्यवस्था                          |
|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| ~            | श्रकलंकाष्टक             | (Ħo)            |                 | १ श्वों शताची ईस्वी सन् | ईस्बी सन् |                                         |
| ิ๙           | <b>आमितगतिश्रावकाचार</b> |                 | केशन वर्शी      | 346                     | ईस्वी सन् | भ्रमयसूरि-सिद्धान्त चक्तवतीं के शिष्य।  |
| <br>m        | आचारसार                  | 35              | वीरमन्दि        | इ.४३                    | 33        | मैघनन्द्र त्रीविद्यदेव के शिष्य।        |
| 30           | <b>अ</b> त्मानुशासन      | 6               | :               | •                       | _         |                                         |
| <br>~        | आराधनासार                | ( <b>at</b> o)  | शांतिकोनि       | 3392                    | 2         |                                         |
| w            | कर्मप्रकृति              | •               | :               | १४ वीं शताब्दी "        | ٠.<br>نته |                                         |
| •            | कल्यास्कारक              | (सं॰)           | सेामनाध         | हमसम ११४० "             | :         | यह पुज्यपाद्कत कल्याणकारक का अनुवाद् है |
| ır<br>       | <u>.</u>                 | 1               | :               | -                       |           | इसके रचयिता उप्रादित्य हैं।             |
| w            | कार्तिकेयानुप्रेता       | (সা॰)           | ग्रीमचन्द       | 1500                    |           |                                         |
| 0            | गणितसार                  | ( <b>ਸ਼</b> ๋॰) | देवझ चालु भ     | ° 992                   |           |                                         |
| ~            | गीतबीतराग                | *               | •               |                         | -         |                                         |
| S.           | गोम्मटसार                | (9IP)           | केशय वस्ति      | 1346                    |           | अभयसूरि-सिद्धान्तचक्रवर्ती के शिष्य ।   |
| w.           | चारित्रसार               | ( <b>ਸ਼</b> ๋॰) | प्रमेन्द्र मुनि | १४ वीं शताच्यी "        |           |                                         |
| 20           | \$                       | •               | प्रभावन्द्      | ल्डाभग १३००             | 8         |                                         |
| ×            | चौमीसठाया                | <u>©</u>        | :               | १४ वीं शतान्द्री ,,     | :         |                                         |
| س            | ज्वालामालिनी फल्प        | ( <b>ફ</b>      | :               | :                       | -         |                                         |

| माघनित् सिद्धान्त समयती के शिष्य। |                      | ११७० ई॰ में स्वान्ध नयकी सि के शिष्य। |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | नीमचन्द्र तथा अभयबन्द्र के शिष्य। | -                          |                 | -                | विशेष परिचय देखे। भास्कर भाग २ किरण १ | कुमुदचन्द्र के शिष्य। |                     | -             | मूलग्रन्थं योशाधर जी का है। | ११७७ ई० में स्वर्गीय नयकीर्नि के शिष्य। |           |               |                      | मुलप्रन्यकार ब्रह्मसूरि के पुत्र है। |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|--------------------------------------|
| लगभग ११०० "                       | १८ वीं शताब्दी ,,    | लगभग ११७० "                           | १ - वीं शताब्दी ,, | the state of the s | :           | '' हरुरे                          | :                          | १७वीं शनाव्ही " | 55 54 55         | १३ बीं बि० ,,                         | लगभग १२६० .,          | रद वीं शतात्र्वी ., | :             | लगभग १५०० ,                 | ल्याभग ११७० "                           |           | :             | :                    | и<br>хх <b>я</b> г                   |
| कुमुद्चन्द्र                      | :                    | बालियन्द्                             | चिदानम्ब           | विवाकरमन्द्रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :           | भालचन्द्र                         | :                          | ,               |                  | नेमिनाथ                               | माधनन्त्र             | ,                   | :             | ;                           | बालचन्द्र                               |           | :             | :                    | विद्यानम्                            |
| **                                | <b>₩</b>             | ( <del>ặ</del> .                      | •                  | £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (सं० प्रा०) | (M)                               | <u>©</u>                   | (सं॰)           | *                | £                                     | 33                    | *                   | *             | £                           | (প্রাত)                                 | £         | (सं॰)         | :                    | *                                    |
| १७   जिनसंहिता                    | जैन-सार क्रियासंग्रह | तत्त्वार्थसूत्र                       | 66                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्याभक्ति ( | द्रज्यसंग्रह                      | <u>ब्राद्यानुप्रे</u> क्ता | धन्डजय निघंटु   | धर्मशर्माम्युक्य | मीतिवाक्यासृत                         | पदार्थसार             | पद्मपुरास           | पद्माचती कल्प | र्वचकत्याण्स्तात्र          | परमात्मधकाश                             | प्रवचनसार | प्रतिष्ठातिलक | प्रश्नोक्तर-रत्नमाळा | प्रायिश्वित                          |
| 2                                 | n.                   | w/                                    | 0                  | à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | or<br>or    | er.                               | 30                         | 2               | OV.              | 9                                     | n<br>n                | w<br>c              | W,            | 2                           | 5                                       | U.        | 30            | W.                   | W.                                   |

| H .       | मूब प्रक्र            | य ।             | टीकाकार ।         | समब                                    | विहोष म्बतस्था ।                           |
|-----------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2         | ३७ धृष्टत् पंचनमस्कार | 2               |                   |                                        |                                            |
| n<br>N    | भद्रबाहु-चरित्र       | \$              | :                 | :                                      |                                            |
| es,       | मद्रबाहु-सामुद्रिक    | ŝ               | ;                 | १४वीं शताच्ये "                        |                                            |
| သိ        | माघनन्दि-संहिता       |                 | कुसुद्वन्द        |                                        |                                            |
| <b>જે</b> | मीलप्राभृत            | (সা॰)           | कनक्ष्यस्         | लगमग १३०० ,,                           |                                            |
| %         | यशोधरकाव्य            | (मं <b>॰</b> )  | :                 | :                                      |                                            |
| 20        | रत्नकरण्ड             | 36              | •                 | १६ वीं शताची "                         |                                            |
| 30        | *                     | £               | कमलपिडत           | <b>१</b> प्रदर्भ                       |                                            |
| 3°        | £                     | £               | :                 | १७वीं शतान्त्री "                      |                                            |
| 40°       | स्यण-सार              | (প্রা॰)         | :                 |                                        |                                            |
| 2         | बह्र मानकाव्य         | ( <b>ਸ਼ੱ॰</b> ) | :                 | :                                      |                                            |
| %<br>ħ    | विशतिप्ररूपण          | æ               | वदायभ             | लगमग १३०० "                            |                                            |
| 30        | शास्त्रसार-समुच्य     | £               | माधनान्द          | ** (280 **                             | कुमुदेन्दु के शिष्य ।                      |
| 0 %       | सञ्जनचित्तवछम         |                 | भ्राभिनवश्रुतमुनि | स् रहेड्ड स                            |                                            |
| ~         | समयसार                | (str)           | बालचन्द्र         | 50922                                  | ११७७ ई० के स्वर्गस्य नयकीर्ष्ति के शिष्य।  |
| ď         | समाधिशतक              | (tip)           | मेघचन्द्र         | * ************************************ | प्रायः ११७७ के स्वर्गस्य नयक्तींस के शिष्य |
| W.        | स्वरूपसंबोधन          | •               | :                 | :                                      |                                            |
| 30        | 2                     | 2               | :                 | १६ वीं शताची "                         |                                            |

|             |              | मृत्यमन्य आशाधर जी का है। |              |                     |               |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 61 13       | ;            |                           | •            |                     | :             |
| ू<br>ल      | 0011         | 00 X                      |              | :                   | :             |
| :           | प्रभाचन्द्र  | :                         | कल्यासकीर्ति | :                   | :             |
|             | (মে০)        | (#°)                      | 2            | <u>.</u>            | ( <b>。</b> 版) |
| सागारधम मृत | मिद्धान्तसार | सिद्धस्तेब                | सिद्धराधि    | <b>न</b> त्रच्डामणि | नपणसार        |
| ×           | 40°<br>X     | 9                         | A.           | w                   | 0             |

है कि, इसमें और हों जे। 'कन्नडकविचारने' के रचियत। को भी उपलब्ध नहीं हुई हों। इसलिय यह तालिका पूर्ण नहीं हाल मालूम नहीं हो सका। बल्कि, जिनप्रत्यों पर मुक्ते सन्देह हुआ उन प्रन्यों का नाम भी मैंने इस तालिका में शामिल नहीं किय। कही जा सकती। उक्त 'कविचरिते' के भागों में कई प्रत्यों का परिजिष्ट में केवल नाम ही दिया गया है; इससे उन प्रन्यों का विशेष षद्द दूर हो सकता है। साथ ही साथ यह भी सम्भव है कि, इन कन्नड़-टीकाकारों ने संस्कृत-टीकाकारों की अपेज़ा मूळ प्रन्थों के है। जिन प्राकृत, मैस्कित प्रन्यों के पाठ अग्रुद मुदित है या पाठों में मंदेर है उन पाठों को इन टीकाओं के मूल से मिलाने अर्थको बिशवका से खोल दिया हो अतः समालेष्टनात्मक पवं नुलनात्मक अध्ययन के लिये यह तालिका उपयेगाो है नाट--यह तालिका 'कन्नड़-र्माय-चरिने' भाग १, २, ३ के आधार पर तैयार की गई है। बहुत कुन्न सम्भय भी कई टीकायें कुट गई

के० वी० शास्त्री,

# चामुंडराय का चारित्रसार

(ले०-- श्रीयुत पं० मिलापचन्द्र कटारिया)

ि गंबर जेनसमाज में "चारित्रसार'' नामक प्रन्थ के रचयिता चामुण्डराय सममे जाते हैं। प्रन्थ के परिसमाप्तिसूचक गद्य से भी यही ध्वनित होता है। किन्तु प्रन्य की हालत के। देखने हुए चामुंडराय के। उसका निर्माता नहीं कह सकते। अधिक से श्राधिक हम उन्हें संप्रहकर्ता कह सकते हैं। निर्माता श्रोर संप्रहकर्ता में भेद है। निर्माता वह होता है जो प्रनथ की शान्त्रिकरचना का अपनी बुद्धि से प्रण्यन करता है। किन्तु संप्रह-कर्ता में यह बात नहीं है। वह दूसरों के रचित वाक्यों का मंचित कर उसका काई नया नाम धर देता है। 'चारित्रसार' की भी प्रायः गही हालत है। यद्यपि धर्मशास्त्र नये नहीं बना करते। परंपरा से जो वाङ्मय चला आता है उसी के अनुमार कथन उनमें रहता है। और प्रामाणिक भी वे तभी माने जाते हैं। लेकिन यह बात उनके अर्थ के संबंध में है। शब्द में तो वे भी नये बनते हैं। प्राचीन गृह अर्थ के। स्पष्ट करना और अपने शब्दों में कहना यही नवीन धर्मशास्त्रकारों का काम होता है। इस प्रकार की नवीन कृतियों में कहीं कहीं प्राचीन आगमों के वाक्य भी बिना उक्तंच लिखे उथों के त्यों उद्धृत कर लिये जातं हैं। जैसा कि सर्वार्थिसिद्धि के वाक्य राजवार्तिक में और राजवार्तिक के वाक्य क्रोकवार्तिक में पाये जाते हैं। किन्तु इनके कर्ताओं ने जितना कुछ दूसरों से लिया है उससे कई गुगा अपनी वुद्धि से बनाकर रक्ता है। इसलिये ऐशों के तो प्रस्थकर्ता ही कहने चाहिये। पर जे। प्रन्य का बहुमाग या समग्र ही कलेवर दूसरों के रचे वाक्यों से भरते हैं क्योर अपनी बुद्धि कुछ भी खर्च नहीं करते, या करते भी हैं ते। इतनी सी जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, वे उस प्रन्थ के निर्माता नहीं कहला सकते। अपना आटा हो ग्रोर दूसरे का नमक तो वह रोटी अपनी कही जायगी। पर दूसरे का आटा हो और अपना केवल नमक, तो वह रोटी दूसर ही की कही जायगी। चारित्रसार के संबंध में भी यही बात घटित होती है। चामुंडराय की निज की रचना या तो उसमें कुछ भी नहीं है धौर हो भी तो नमक के बराबर—बाकी आटा सब दूसरों ही का उधार लिया हुआ है। यह बात चारित्रसार और तत्वार्थराजवार्तिक का तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करनेवाले का स्पष्टतः हमोचर हो सकती है। राजवार्तिक में से अनेक जगह का चारित्र-विषयक गद्य-भाग उदा

उठा कर चारित्रसार में ज्यों का त्यों या कुछ मामूली हेरफेर के साथ घर दिया गया है। चारित्रसार का करीब तीन तिहाई हिस्सा राजवार्तिक की रचना से ही मरा हुआ है। नीचे हम दोनों के वे स्थान बताते हैं जहाँ वक समान गद्य पाया जाता है—

चारित्रसार पृष्ठ २ पंक्ति चौधी (राजवार्तिक श्रध्याय ६ सूत २ वार्तिक ३) चारित्रसार पृष्ठ २-- ३ में सम्यत्तव का अष्टांगस्वरूप (राजवार्तिक अध्याय ई सूत्र २४ वार्तिक १) चाः मा॰ पु॰ ४ सम्यक्त्व के अतीवार (रा॰ वा॰ अ॰ ७ सु॰ २३) वा॰ सा॰ पु॰ ४ शस्यविवेवन (रा॰ वा॰ अ॰ ७ स॰ १६) चा॰ सा॰ पु॰ ४ पंचासम्बत के उत्तस (रा॰ वा॰ अ॰ ७ सत २०) चा॰ सा॰ पृ० ४ से ७ तक श्रागुवतों के अतीचार (रा० वा० अ० ७ में देखा इस विषय के सूत्र) चा॰ सा॰ पृ॰ ५ से १५ तक शीलसप्तक के सिर्फ लक्तण और श्रतीचार (रा॰ वा॰ घा॰ ७ में देखो इस विषय के सूत) चा॰ सा॰ पृष्ठ २२-२३ सल्लेखना का जन्नगा श्रोर श्रतीचार (रा॰ वा॰ ग्र० ७ सु॰ २२-३७) चा॰ सा॰ पृ० २४ से २६ तक सोलह कारण भावनार्थं (रा० वा० अ• ६ सुत्र २४) चा० सा० पृष्ठ २७ से ३० तक दशधर्मी का विवेचन (रा० वा० ग्र० ६ सू० ६ में बिल्कुल यही है)। फर्क इतना सा है कि यहाँ पहिले ग्रालग श्रालग धर्म का स्वरूप बताकर वार्तिक २० में दसों ही का विशेष कथन किया है। श्रीर चारित्रसार में इस विशेष कथन को प्रत्येक धर्म के वर्णन के साथ है लिया है तथा यहीं पर चारित्रसार में सत्य के १० भेदों का जो वर्णन है वह (राजवार्तिक अ० १ सूत्र २०, वा० १२ वं पर से लिया गया है) चा० सा॰ पृ० ३० समितियं का कथन (रा० वा० ब्रा**० ह सु० ४) चा० सा० प्र०३२ से ३७ तक ब्रा**ष्ट्र शुद्धियों का वर्णन (रा० बा० ब्रा० ६ सु० है बा॰ १६) चा॰ सा॰ पु॰ ३७ ३८ बारित्रकथन (रा॰ वा॰ अ॰ ह सू॰ १८) चा॰ सा॰ पृ० ३६ वाक् मन का कथन (रा० वा॰ अ० ४ सू॰ १६ वा० १४ तथा २०) चा० सा० पृ० ३६ संरंभ-समारंभ-आरंभ-कृत कारितानुमत के लक्ष्मा (रा॰ वा॰ अ॰ ई सू॰ ८/ चा॰ सा॰ पृ॰ **४० से ४३ तक पंच पापों के लक्षण और उनकी भावनायें (रा० वा० अ० ७ में इस विषय** के सूत्र देखे। इसी अध्याय के ध्वं सूत्र में जा पंच पापों का विशेष कथन है उसे ही चारितसार में प्रत्येक पाप के वर्णन में छाँट लिया है) चा० सा॰ पृ० ४४ (रा० वा० अ० ७ सुत्र १० की व्याख्या) चा० सा० पृष्ठ ४४ से ४७ तक का कथन (रा॰ वा॰ अ॰ ६ सु॰ ४६-४७) चा॰ सा॰ पृ० ४८ से ४७ तक बाईस परीषहों का वर्णन (रा वा० अ॰ ६ सूत ८ से १७ तक) चा॰ सा॰ पृ० ४६ से ६३ तक तपोवर्णन (रा॰ वा॰ अ॰ ६ सूत्र १६-२०-२२, किस देख में कैसा प्रायश्चित्त छेना यह रा॰ वा अ० ६ सूत्र २२ वा० १० में समृचा बता दिया है। इसे ही चारित्रसार में हरण के प्रायश्चित्त के वर्णन में उद्दश्चत कर लिया है) खा॰ सा॰ ए० ६४ की अन्तिम कुछ पंक्तियां (रा॰ बा॰ अ॰ ६ सू॰ २२ वा १॰ का प्रान्तिम प्रांश)

चा० सा॰ पृ० ६५ से ६८ तक (रा॰ वा॰ अ॰ ६ सु॰ २३ से २६ तक) वा॰ सा॰ पृ० ७६ (रा॰ वा॰ अ॰ ६ सु॰ ४४) चा॰ सा॰ पृष्ठ ७८ से ८६ तक द्वादश भावनाओं का वर्धन (रा॰ वा॰ अ॰ ६ सु॰ ४४) चा॰ सा॰ पृष्ठ ७८ से ८६ तक द्वादश भावनाओं का वर्धन (रा॰ वा॰ अ॰ ६ सुन्न ७ से लिया गया है। यहाँ चारित्रसार पृष्ठ ५० का "तत्र यावंता छोका-काशप्रदेशाः ……" से लेकर "व्यवहारकालेषु मुख्यः" तक का पाठ रा॰ वा॰ अ॰ ६ सुन्न २२ वा॰ २५-२६ से लिया है) चा॰ सा॰ पृष्ठ ६३ से १०१ तक आदियों का वर्णन । (रा॰ वा॰ अ॰ ३ सुन्न ३६) चा॰ सा॰ पृष्ठ १०२ से १०३ तक त्याग-आकिंचन्य ज्ञहाचर्य का स्वरूप (रा॰ वा॰ अ॰ ६ सुन्न ६ वा॰ २१-२२-२५ संभव है चारित्रसार में इस तरह के आरोर भी उद्धरण हों। जितने हमारी नजरों से गुजर वे यहां हमने लिखे हैं।

पाठक देखंगे कि चारिवमार में राजवार्तिक में कितना मसाला लिया गया है। चारिवसार के कुल १०३ पृष्ठ हैं। जिनमें से करीब २४ पृष्ठ छे। इकर बाकी सारा प्रन्थ राजवार्तिक से चर्चित है। एक तरह से इसे राजवार्तिक का चारिव भाग कहना चाहिये।

बहां यह कह देना भी अनुचित न होगा कि मुद्रित राजवार्तिक में अशुद्धियों को भरमार है। यहां क्या अन्य अनेक जेनप्रन्थों का प्रायः यही हाल है। खासकर सैद्धांतिक प्रन्थों की ल्याई में ते। पूर्ण ध्यान इस बात का अवश्य रहना चाहिये कि कहीं केई अशुद्धि न रहने पाने। किन्तु क्या कहा जाय, जैनप्रन्थ-प्रकाशकों का अजब हाल है। उनकी कार्यप्रणाली इस संबंध में बड़ी ही अव्यवस्थित है जो महान खेव्जनक है।

चारिवसार मे राजवार्तिक की कई अशुद्धियाँ दूर की जा सकती हैं। चारित्रसार भी अशुद्धियों मे खाली नहीं है। इसकी अशुद्धियाँ भी राजवार्तिक से दुरुस्त हो सकती हैं। क्योंकि दोनों में अशुद्धियाँ एक स्थानीय नहीं हैं। अस्तु,

कुळ लोग शायद यहाँ यह कहने का भी दुःसाहस करें कि "अकलंकदेव ने ही चारित-सार से मसाला लेकर राजवार्तिक में रक्खा है।" पेसा कहनेवालों के। यह समम्भ रखना चाहिये कि अकलंकदेव चामुंडराय से लगभग दो सो वर्ष पहिले हुये हैं। तब उन्होंने चामुंडराय की कृति में से कुळ लिया हो,यह कैसे संभव है। स्वकता है ? इसके अलावा जिनमेन ने आदिपुराण में अकलंकदेव का स्मरण किया है। और चामुंडराय ने अपने चारित्रसार पृष्ठ १५ में "तथा चार्कं महापुराणे" कहकर आदिपुराण का एक पद्य उद्घृत किया है। इसमें भी चामुंडराय अकलंकदेव के उत्तरवर्ती सिद्ध होते हैं। बल्कि चामुंडर

<sup>\*</sup> छापे की भूल से यहा दो एक स्थान में पंक्तियां उलट पलढ हो गयी हैं, जिससे वर्णन का सिल-सिला टूट गया है। खेद हैं कि इस भूल को सुचना प्रन्थ भर में कहीं नहीं दी है। ऐसी ही गइयह एड ३३ में भी हुई है।

राय ने ही खुद चारित्रसार के अन्त में एक पद्य देकर इस विषय को खुद स्पष्ट कर दिया है। चामुंडराय लिखते हैं कि "तत्वार्थराज्ञवार्तिक, राद्यांतसूत्र, महापुराण चौर आचार- प्रन्थों में जो विस्तार से कथन है उसी को संदोप में इस चारित्रसार में मैंने कहा है।" वह पद्य यह है —

तत्वार्धराद्धांतमहापुरागेष्वाचारशास्त्रे यु च विस्तरोक्तम् । श्राख्यात्समासादनुयागवेदी चारित्रसारं रण्रंगसिंहः॥

इस पद्य में प्रयुक्त "तत्वार्थ" शब्द का अर्थ "तत्वार्थराजवार्तिक" करना चाहिये। कत्वार्थ के साथ राद्धांत नहीं लगाना चाहिये। राद्धांत नामका अलग प्रन्थ है। उसका उक्तं च चारित्रसार पृष्ठ ७१ में "आदाहीणं पदाहीणं ...." आदि प्राकृत गद्य दिया है। आचारशास्त्र यहाँ मूलाचारादि सममना चाहिये। चारित्रसार में मूलाचार की भी गाधायें उक्तं च क्रपसे पाई जाती हैं।

इससे यह साफ सिद्ध हो जाता है कि चामुंडराय न केवल अकलंकदेव के बाद के ही किन्तु महापुराग्यकार जिनसेन और गुग्यमद्र के भी बाद के हैं। यही समय नेमिचंद्राचार्य का है। क्योंकि चामुंडराय और नेमिचन्द्र की समकालीनता निर्विवाद है। अतः इतिहासकों ने जे। दूसरे प्रमागों से उनका समय ११वीं शतान्दी प्रकट किया है वह बिल्कुल ठीक जान पड़ता है। और अब तो उसमें कोई संदेह ही नहीं है।

इस लेख में जिस चारित्रसार के पृष्ठों का उल्लेख किया है वह 'माणिकचन्द्र प्रण्यमाला'-द्वारा प्रकाशित सममना चाहिये।

सं० नोट-कटारिया जी का यह लेख विचारणीय हैं। हम "चारिवसार" के संग्रह ग्रंथ सिद्ध होने पर भी मैं सममता हूं कि पाठकों की दृष्ट में विद्वहरेण्य चामुण्डराय जी का पाण्डित्य खटक नहीं सकता। क्यों क इनके द्वारा रचित आजतक के उपलब्ध करनडगण ग्रंथों में सर्वप्रथम "आदिपुराण" हो इनकी विद्वत्ता का उचलन्त दृष्टान्त है। इसके अतिरिक्त यह भी निविंवाद सिद्धान्त है एवं विक्त कटारिया जी भी सर्वधा सहमत होंगे कि हमारे यह चामुण्डराय जी संस्कृत के भी अच्छे ज्ञाता थे। इस चारिवसार में जिस प्रकार इन्होंने राजवातिंकादि ग्रंथों से प्रचुर सहा-यता लेकर उसका उज्लेख नहीं किया है उसी प्रकार अपने कन्नद आदिपुराण में भी बीच बीच में प्रस्तुत विषय को प्रमाणित करने के लिये चामुण्डराय ने भिन्न भिन्न ग्रंथों के कई संस्कृत प्राकृत पर्यों को उद्धत किया है। पर वहाँ भी उनका उज्लेख नहीं करने से कुछ विद्वानों ने उन पर्यों को इन्हीं की रचना समम रक्खा था। इसी अम को दृर करने के लिये मैंने "विवेकास्पुद्य" (मैमैस्र) के एक लेख में सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि ये पद्य अमुक अमुक ग्रंथ के हैं।

के० बी० शास्त्री

## भारकर की प्रथम किरण में प्रकाशित श्रीमहावोर कुमार के तिरंगे चित्र का परिचय

श्रीमहावीरावतरण् — २५०० वर्ष पहले भारतवर्ष धर्म के नाम पर होनेवाले अत्या-चार से काँप उठा था। स्वार्थी और सत्ताधारी लेग समाज पर मनमाने अत्याचार करने लगे थे। निरर्थक बलिदान और अर्थशुन्य अध्वमेध, गोमेध, अजमेध और नरमेध तक धर्म के नामपर खुले आम होने लग गये थे। सर्वत्र त्नाहि ! की करुण्ध्विन से धरा प्रतिध्विनत हो रही थी। प्राणिमात्र अधीर हा उठे थे। और चातक की भाँति किसी आत्तिताता की आशा में सभी लेग टकटकी लगाये वैठे थे। ठीक उसी समय भगवान महावीर का स्वर्ग से अवतरण हुआ। संसार में शान्ति का साम्राज्य हा गया। बिल-वेदियाँ और यह-कुएड शान्त हुए। अत्याचार एवं अनाचार विलीन हो गये। पावन प्रेम का प्रवाह बह चला। रक्त-रिन्नत वसुन्धरा पुनः पुगयमृमि बनी। "श्रहिंसा परमेधर्मः" का बिगुल पुनः बज गया।

श्राचाढ़ मास के शुक्कपत्त में रात्रि के पिक्छे प्रहर का समय है। चारो ओर निस्तन्ध शान्ति का ही दौर-दौरा है। नीचे श्रापाढ़ के बादल हैं। प्राणतेन्द्र के रूप में भगवान महाबीर पुष्पोत्तर विमान से चय कर रहे हैं। स्त्राकार श्वेत पुष्पपुञ्ज पुष्पक विमान का परिचय दे रहे हैं। मुकुट में बेल का चिह्न प्राणतेन्द्र के। प्रकट करता है। १४वीं सीढ़ी से उतरन। प्राणत नामक १४वं कल्प (स्वर्ग) के। स्वचित करता है। सन्तप्त संसार के। दाहिने हाथ से अभय प्रदान करते दुष भगवान उतर रहे हैं।

दाहिनी ओर मातंग यत्त ओर नायों ओर सिद्धायिनी यत्तिणी भगवान वर्द्ध मान के।
सुचित करते हैं। यत्त का वर्ण हरित और वाहन हाथी है। ऊपर दोनों हाथों में धर्मचक्र धारण किये हुए हैं। वरद श्रोर अभयमुद्रा है। इसी प्रकार यक्तिणो का वर्ण सुवर्ण
श्रोर वाहन हंस है। वाहिने हाथ में पुस्तक और वाम हस्त वरदक्रप में है। नीचे
बिलवेदी और यहकुएड है।

### जैन-सिद्धान्त-भवन, आरा

#### की

### संचिप्त रिपोर्ट (वीर सं॰ २४६०-६१)

१—वीर सं० २४६० ज्येष्ठ सुदी ४ से वी० सं० २४६१ ज्येष्ठ सुदी ४ तक ३६०४ महाशयों ने भवन से लाभ उठाया है। विशिष्ट दर्शकों में से श्री धनंजय प्रसाद राय बी० द०, सहदेव सहाय सिन्हा, बी० द०, बी० दल० (डालटेनगंज), चन्द्रकुमार शास्त्री, न्यायकाव्यतीर्थ, दम० द०, दल० एत० वी० (मुजपकरनगर), प्रो० डब्ल्यू० नीरमेन ब्राउन (पेन्सिलर्भानया युनिव-सिटी, श्रमेरिका), एम० आर० खार्डेकर बी० द०, असिस्टेन्ट एडिटर बाम्बं क्रानिकल (बम्बई), गौरीलाल शास्त्री (देहली), रामशरण उपाध्याय (हेडमास्टर द्वे निङ्ग स्कूल, पटना) श्रादि महाशयों ने अपनी अमूल्य सम्मति प्रदान कर भवन का प्रवन्ध, प्रन्थ-संप्रह श्रादि की प्रशंसा की है।

२—इस वर्ष भवन में विविध भाषाओं की मुद्भित पुस्तकें (संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी आदि) ६४, यां ये जी की ४००; कुल ४६४ संगृहीत हुई हैं।

इस साल के पुस्तक दातारों में नागरी-प्रचारिग्री सभा आरा, राजकीय पुस्तकालय मैसुर. श्रीमान् चम्पतराय जी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

३—इस वर्ष संस्कृत तथा प्राकृत भाषा के निम्नलिखित प्रन्थ लिखवा कर संगृहीत किये गये:—(१) व्रतिथि-निर्णय (सिंहनन्दो), (२) नेमिषुराण् (व्र॰ नेमिद्ता), (३) आत्मानुशासनम् (संप्रह), (४) ब्रात्मतत्व-परीक्षण् (राजा देवराज), (४) प्रमाण्-प्रमेयकलिका (नरेन्द्र सेन), (६) जम्बूम्बामी चिन्त (राजमह), (७) सुखबोध (यागदेव), (६) मुनिषंशाभ्युदय (चिद्रानन्द), (६) जैनेन्द्र पुराण का अविशिष्ट भाग । इस कार्य में राजकीय पुस्तकालय मैसूर, वाबू पश्चालाल ब्राव्रवाल देहली में विशेष सहायता मिली है, अतः ये धन्यवाद के पात्र हैं।

४—इस वर्ष ३८० प्रन्थ भवन से बाहर दिये गये। इनसे स्थानीय महाशयों के अतिरिक्त उदयपुर, अजमेर, मैसूर, मद्रास, उज्जैन, पटना, कलकत्ता, बम्बई आदि भिन्न भिन्न स्थानों की संस्थाओं और विद्वानों ने भी लाभ उठाया है।

५—इस साल सरस्वती-भवन बम्बई तथा रायचन्द्र श्राश्रम, भगास के लिये यहां से 'जयधवत्त' लिखवाया जा रहा है।

६ — इस वर्ष प्रकाशन-विभाग में काई पृथक् प्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ । प्रस्तुत 'भास्कर' में ही तीन प्रन्थ धारावाहिक रूप से निकल रहे हैं जो आप पाठकों के सामने मौजूद हैं।

७—इस वर्ष विशाल भारत, नागरी प्रचारिणी पतिका, सरस्वती, जैनमित, जैनमित, जैनमाजर, (हिन्दी) वीर, जैनदर्शन, खण्डेलवाल जैन हितेच्छु, जैन महिलादर्श, दिगम्बर-जैन, जैनबोधक, Jain Gazette, Indian Culture, Indian Historical quarterly, Journal of B. & O. Reserch Society, Indian Library Journal, सूर्योद्य, (संस्कृत), उद्यानपत्रिका (संस्कृत), कर्नाटक-साहित्य-परिषद्-पत्रिका (कन्नड), प्रबुद्धकर्णाटक (कन्नड) आदि पत्र भवन में आये हैं। इनमें से अधिकांश पत्र मंटरूप में ही प्राप्त हुए हैं। अतः उसके संचालक प्रवं सम्पादक विशेष धन्यबाद के पात हैं। मंत्री—जैन-सिद्धान्त-भवन, आरा



# ग्रंथमाला-विभाग



# प्रशस्ति-संग्रह

(सम्पादक-के॰ भुजबली शास्त्री)

(गतांक से आगे)

श्रन्तिम भाग---

श्रीमुलसंघे मुनिशालत्ंगे श्रीकौन्दकुन्दे वरसुरिचन्दे। वंशे च देशीयगर्थे गुणाळ्ये महाामतुच्छे धनपुस्तगच्छे ॥४११॥ श्रासीदसीमापनसागेपूर्वीऽवल्यम्बराशिगुंगारत्नराशिः। तस्माद्भुज्जन्द्र इव वतीन्द्रः श्रीदेवकीर्त्तिर्जिनमारमृक्तिः ॥४१२॥ सद्गात्रजस्तद्ववृत्तरथाधिरुदः सच्छीलवाजिरखिलात्मसुखप्रवृत्तिः। देाषाकराकमणचारकरप्रचारो हंसोऽप्यसी ललितकीत्तिरभृदहंसः ॥४१३॥ श्रीलितकोर्त्तियतिमहदुद्यगिगरभवदागममयुखः। कल्याणकीत्तिमुनिरविरिखलधरातलबोधनसमर्थः ॥४१४॥ केचित्काच्यक्थाप्रथाकुशलिनः केचिखासिद्धान्तिनः। केचिद व्याकरणप्रयोगांनपुगाः कंचिन्नरास्तार्किकाः॥ केचित्तीवतप प्रमावकलिताः केचित्कवित्वश्रमाः। केविद्वाचकचातुरीपरिचितास्ते तस्य शिष्या बभुः ॥४१४॥ विभुवनकलभोऽपि नेमिनाथः कलशमगादथ भैरवेग्द्रतो जिनेन्द्रः ! तद्दयभुति पाराङ्यदेवनाम् ह्यार्वात चकार कलिक्तिं जितीशे ॥४१६॥ अन्यदा लिलतकोत्तिम्नीन्द्रः संयुतामलतपोधनयुकः। तिन्नतीशकृतवैत्यनिवासं राज्ञिताखिलगुणः प्रययो सः ॥४१ ७॥ वकस्मिन्दिवसे म्निनाथो नाककलां जिनपतिपद्वजाम्। श्रोतृजनेभ्यो विशद्कर्वन् मातृवचो निचयात्स च तथ्यौ ॥४१८॥ म्रल्पं क्यावतारं महदिदमखिलं सत्प्राणप्रसिद्धम्। काव्यं पुजावभावं तदलघु गुरु तत् कार्यमत्यक्रगम्यम्। तत्त्रत्संगृह्य विद्वत्यरिषदुपनिषद्भृतवागर्थगुम्कम् सिद्धं निर्धतदोषं श्रुतजनवितरत्तरविज्ञानसौख्यम् ॥४१६॥ षते सन्मुनिवृषभाः कवित्वभाजो वादीन्द्राः कति कति च प्रवाग्मिनोऽमी । ष्प्रध्यात्मप्रसरण्याः । ... । .....किश्च एव संबभुवः ॥४२०॥

अयञ्च कल्याग्यशा मुनीश्वरः सुकान्यतर्कागमशब्दवैभवः। पुराणपारीस इह प्रसादनः समर्थ पवेति विचिन्त्य स वती ॥४२१॥ मामाह्य वितिकुलितिलको · · मिव विश्व कुर्वन्। वन्तत्विड्भिर्मयि मुनिरवदन्मस्तकविस्तृतकरनीरेजः ॥४२२॥ प्कान्तोद्धतवादिपर्वतिशरो वज्रायते वागियम् साहित्याणीवपूर्णचन्द्रति मुने कल्यागकीसैंस्तव। मन्दारद्रमगुच्छविच्यतसुधासंभृतमन्दाकिनी स्वर्गाम्भोरहवासभाष्ट्रसमनेतांग्रसंवादिनी ॥४२३॥ अंगमंगलनिवासभारतीं संगतार्थरचनां च तावकीम। मंगलां कुरु जिनेज्यया लसन्गवैभवयुतां गुणस्तृतेः ॥४२४॥ इति मृतिपतिवाग्निः प्रेरितेनामलाभि लघुतरमतिवाचा शक्तिसाम्राज्यभाजा । अपि च गुरुसमीपे यन्मयारंभि पूर्वम् नतु किमकरणीयं सत्पराधीनवृत्तेः॥४२४॥ चारित्रवाराशिसुधाकरंगा कल्यागाकीर्त्ति (व्रतिना) मुनिनाऽभ्यधायि । जैनेन्द्रयहस्य फलोदयाख्यं काव्य जयत्वाज्ञितिवनद्रतारम् ॥३२६॥ द्विसहस्रमिदं प्रोक्तं शास्त्रं प्रन्थप्रमागातः। पञ्चाशदुसरैः सप्तशतश्लोकेश्च मंगतम् ॥४२७॥ पञ्चाशिक्षशतीयुक्तसहस्रशकवटसंग। ष्ठवंगे श्रुतपञ्चम्यां ज्येष्ठं मासि प्रतिष्टितम् ॥४२५॥

इत्यार्षे श्रीमत्कल्याग्यकीर्त्तमुनीन्द्रविरचिने जिनयङ्गफलोद्ये विप्रभट्टहेमप्रमादिकत जिनयङ्गाष्टविधानाख्यवर्गानं नाम नवमे। लम्बः समाधः ।

इसके कर्त्ता मुनि कल्याणकीर्त्त कार्कल के मठाधीश लिलतकीर्त्तिजों के शिष्य थे। इनका प्रन्थनिर्माग्-समय शालिवाहन शक १३५० है तथा यह पाग्ड्य राजा के शासन-समय में विद्यमान थे। इस प्रन्थ के रचयिता आदि पर चोवीसव वर्ष के दिगम्बर जैन मासिक पत्र के विशेषाङ्क (१-२) में मैंने कुछ विस्तृत रूप से पेतिहासिक प्रकाश डाला है।

कवि कल्याग्यकीर्तिजी के गुरु लिलतकीर्तिजी भैरवराजवंश के क्रमागत राजगुरु हैं। श्राज भी कार्कल मठ की गद्दी पर बैठनेवाले भट्टारकों का वही परम्परागत लिलत-कीर्ति नाम चला श्राता है। इस "जिनयङ्गफलेदय" के "पञ्चाशिक्षशतीयुक्तसहस्रशकवत्सरे। द्ववंगे श्रुतपञ्चम्यां ज्येष्टे मासि प्रतिष्ठितम्॥" इस श्लोक से इनका समय शक सम्वत् १३४० सिद्ध होता है। मुनि महाराजजी ने उसी प्रन्थ के निम्नांकित श्लोक में मैरवराज तथा उनके पुत्र पाण्ड्यदेव का इस प्रकार उल्लेख किया है :—

"त्रिभुवनकलशोऽपि नेमिनाथः कलशमगादथ भैरवेन्द्रतो जिनेन्द्रः। तदुरयभुजि पाण्ड्यदेवनाम्नि हावति चकार कलिति कितीशे।" इन दोनों में से भैरवरस ओडेय का समय शक सम्वत् १३४० (ई० सन १४१८) एवं पाण्ड्यराज का समय शक सं• १३४३ (ई० सन १४३१—३२) माना जाता है।

भैरवराज का काल कवि के द्वारा उल्लिखित स्ठोक में जिन नेमिनाथ तीर्थङ्कर का उल्लेख किया गया है उन्हों के मन्दिर के दरवाजे पर लगे हुए शिलालेख से लिया हुआ है। पाण्ड्यराज वही वीरपाण्ड्य भेरवरस ओडंय है जिन्होंने कार्कल में बाहबली स्वामी की विशाल एवं मनोज मूर्ति को स्थापित कर अपने नाम को अमर कर दिया है। बाइबली स्वामी की मूर्त्ति की प्रतिष्ठा शक सम्बत् १३४३ (ई० सन् १४३१-३२) में हुई थी। यह बात मुर्लि की बगल में लगे हुए सस्कृत पवं कन्नड शिलालेखों से बात होती है। इस शभावसर पर प्रसिद्ध विजयनगराधीश हितीय देवराय भी आमन्त्रित किये गये थे। यह प्रतिष्ठा-महोत्सव बढे समारोह से मनाया गया था। प्रशस्तिगत इस "देवचन्द्रमनीन्द्राच्यों क्यापालः प्रमन्नधीः।" श्लोकांग्र में यह मः विकित होता है कि लख्तिकी की देवचन्द्र नाम के एक दूसरे शिष्य मा थे। कवि कल्यामकीतिजी के गुढ लिलकीर्त्तिजी मुलसंघ, कुन्दकुन्धान्यय, देशीयगण, पुस्तकगच्छ के पट्ट-क्रमागत भट्टारक थे। इन भट्टारकों का मुलस्थान मैसूर राज्यान्तर्गत "हुगासोगे" था । प्रशस्तिगत ५१५ वें श्लोक से श्रात होता है कि ललितकी सिजी के गृह देवकी सिजी थे। विदित होता है कि यह ललित-कीर्त्तिजी अन्यान्य विषयों के अच्छे मर्मज्ञ थे। क्योंकि कल्याणकीर्त्तिजी ने इस प्रशस्ति में दिखलाया है कि काव्य, व्याकरण, न्याय, सिझान्तादि विषयों के ज्ञाता कई शिष्य श्रीर भी लिळकीचिंजी के मौजूद थे।

कल्याग्यकीर्त्तज्ञी ने प्रन्थ रचना का उद्देश प्रन्थ के अन्त में यों बतलाया है कि एक बार मेरे पूज्य गुरुदेव लिलतकोर्त्तजी ने बहुतर श्रोताश्रों को जिनपूजा का फलोपदेश देने के पश्चात् यह कहा कि मैंने यह पूजाफल संदोप में वर्गित किया है—पुराग्गों में इसका विस्तृत विचरग्ग है। साथ ही साथ मुक्ते योग्य समभ कर उन्होंने एतद्विषयक एक प्रन्थ-प्रग्रायन करने का आदेश भी दिया। उन्हों की आज्ञा का पालन-फलस्वरूप यह जिनयह फलोद्य है।

निम्निलेखित श्लोक के आधार पर इस प्रन्थ की श्लोक-संख्या दे। हजार सात सौ पद्मास (२७४०) सिद्ध द्वार्ती है:—

"हिसहस्रमिदं प्रोक्तं शास्त्रं प्रन्थपम।णतः। पञ्चाशदुक्तरैः सप्तशतक्ष्ठोकेश्च संगतम्॥" "कर्याटक कविचरिते" के द्वितीय भाग से ज्ञात होता है, हमारे यह कल्याणकीर्तिजी निम्नलिखित प्रन्थों के भी रचियता हैं:—

(१) ज्ञानसन्द्राभ्युद्य (२) कामनकथे (३) त्रागुप्रेत्ते (४) जिनस्तुति (४) तत्त्वभेदाष्टक (६) सिद्धराशि । इन प्रन्थों का संक्षिप्त परिचय क० किवचरिते के मान्य सम्यादक ने अपने प्रन्थ में दे दिया है। इस किव का लिखा हुआ संस्कृत भाषाबद्ध एक यक्षोधरस्वरित एवं कन्नड में फिशिकुमार-चरित भी हैं। यशोधरचरित की श्लोक सं० १८४० और रखना-समय शक सं० १३७४ है। इस ग्रन्थ का आधार गन्धर्व किव का प्राकृतक्रम्य है और इसकी रखना पाण्ड्य नगर (कार्कल) के गोम्मटेश्वर चैत्यालय में हुई थी। फिशिकुमार-चरित का प्रणयनकाल शक सं० १३६४ है। ताड़पत्राङ्कित ये दोनों प्रन्थ भवन में मौजूद हैं। भवन के संगृहीत ताड़पत्राङ्कित "चिन्मय-चिन्तामिशि" नामक कन्नडपद्मात्मक लघुकलेवर प्रम्थ मी संभवतः इन्हीं कल्याणकांत्ति का हो।

### (二) ग्रन्थ नं ॰ <del>र</del>ूव

# पड्दर्शन-प्रमाण-प्रमेयानुप्रवेश

कर्ता-शुभचन्द्र

विषय — न्याय

भाषा—संस्कृत

लम्बाई ८। इञ्च

चौडाई ४॥ इन्च

पत्रसंख्या २४

#### मङ्गलाचरगा

साद्यनन्तं समाख्यातं ज्यकानम्तचतुष्टयम् । त्रे लेक्स्ये यस्य साम्राज्यं तस्मै तीर्थकृते नमः ॥

×××

×

मध्य भाग (पूर्व पृष्ठ १० पंक्ति ३य)

श्रपरं च द्रव्यतत्त्वादिनित्यद्रव्यवृत्तयोंऽत्याविशेषाः अयुतसिद्धानामाधाराधेयभूतानां यः सम्बन्धः इहेवं प्रत्ययहेतुः स समवायः। प्रत्यक्तकैङ्गिके द्वे एव प्रमाणमिति वैशेषिक- वर्ष्णनसमासः । सांख्यैस्तु वत्सिनजबुद्धचा परिकल्पिताऽयं निर्चृ तिनगर्याः पर्त्थाः । सदुत पञ्चिविंशतितस्वपरिद्यानािकःश्रेयसािधगमः । तत्र त्रयो गुणाः । सत्वं रजस्तमश्च । तत्र प्रसाव्लाधवप्रसवानिनेषंगद्वेषप्रीतयः कार्य सत्वस्य । शोकतापस्वेदस्तम्भोद्वे गप्रद्वेषाः कार्य रजसः । मरणसाधनवीभत्सदैन्यगौरवािण तमसः कार्यम् । ततः सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः सैव प्रधानमित्युच्यते ।

प्रशस्ति :---

जयति शुभचन्द्रदेवः कण्डूगणपुगडरीकथनमार्नण्डः। चण्डत्रिदण्डदूरो राद्धान्तपयोधिपारगो बुधविनुतः॥

× × ×

इस लघुकलेवर प्रन्थ में विद्वहर शुभवन्द्रदेव न पड्वर्शनों के प्रमाण और प्रमेय का संज्ञित परिचय दिया है। शुभवन्द्र नाम के कई विद्वान हुए हैं। "दिगम्बर जैन प्रन्थकर्ता श्रोर उनके प्रन्थ" के अनुमार निज्ञ लिखित पाँच (१) शुभवन्द्र के नाम उपलब्ध होते हैं:—

(१) शुभचन्द्राचार्य ज्ञानार्णय के कर्ता--जीवनकाल ११वीं शताब्दी । (१) शुभचन्द्रमहारक जीवनकाल वि सं० १४४०। (३) शुभचन्द्र प्रसिद्ध पाएडव-पुराणादि
अन्यान्य कई प्रत्यों के कर्ता-जीवन काल वि० सं० १६८०। (४) शुभचन्द्राचार्य (संशयिवदनविदारण के कर्ता-जीवन-काल ×)(४) शुभचन्द्र (करकराडु महाराजचरित्र आदि
के कर्त्ता जीवन-काल वि० मं० १६११) पाण्डवपुराणादि के कर्त्ता भहारक शुभचन्द्र का
जीवनकाल प्रोमी जा के उक्त प्रत्य में वि० सं० १६८० लिखा हुआ है। किन्तु यह समय
मुक्ते भ्रमपूर्ण मालूम होता है। क्योंकि पाण्डवपुराण की निम्नाङ्कित प्रशस्ति से यह बात
स्पष्ट ज्ञात हो जाती है कि उनका समय वि० सं० १६०० है:--

'श्रीमद्विक्रमभूपनेर्द्धिकहतस्य पष्ठे संग्वेये शतं (१) <u>रम्याष्टाधिकवत्सरे</u> सुखकरे भाद्रे द्वितीयातिथो । श्रीमद्वाग्वरनीवृतीदमतुले श्रीशाकवाटे पुरे श्रीमच्छीपुरुधाम्नि च विराचित स्थेयासुराणं विरम् ॥

इससे यह भी विदित होता है कि करकगड़ महाराजचिरित्र के रचयिता शुभचन्द्र पाण्डवपुराग्। के कर्ता से भिन्न नहीं है। क्योंकि जीवनकाल में केवल तीन वर्ष की दूरी

<sup>\*</sup>रायचन्द्र जैनशास्त्रमाला में प्रकाशन ज्ञानागव के प्रारंभ में प्रेमी की के द्वारा जिखित "श्रीश्रुभेचन्द्राचाय का समय-निर्णय" के श्राधार पर।

श्राधिक नहीं कही जा सकती है एवं करकण्डु महाराज का चरित्र भी देानों शुभचन्द्र की रचना में आगया है। फिर भी यह अनुमानपरक है। प्रशस्ति एवं रचनाशैली आदि से इसका प्रकृत निर्णय किया जा सकता है। पागडचपुराण की प्रशस्ति से यह भी ज्ञात होता है कि "संशयिवदनविदारण" के कर्ला पाण्डचपुराण के कर्ला शुभचन्द्र से भिन्न नहीं हैं। पाण्डचपुराण और संशयिवदनविदारण के कर्ला शुभचन्द्र के। भिन्न मानने की धारणा में मुख्य कारण यह है। गया है कि संशयिवदनविदारण प्रन्थ का प्रतिलिपिकाल संप्रहक्ती को वि० सं० १४ ५ मिला है। मैरे अनुमान से यह काल भ्रमपूर्ण सा ज्ञात होता है।

इसी प्रकार श्रवणबेल्गेल के शिलालेखों में भी मुक्ते शुभवन्द्र-चतुष्ट्यी के दर्शन होते हैं। एक तो देवकीर्त्ति के शिष्य, दूसर गण्डविमुक्त मलधारिदेव के शिष्य, तीसरे माधनन्दी के शिष्य और चौथे रामचन्द्र के शिष्य।

पाग्रडवषुराण की प्रशस्ति में प्रतिपादित "पड्डाद" ही संभवतः यह प्रस्तुन ग्रन्थ "पड्दर्शनप्रमाणप्रमेयानुप्रवेश" है। किन्तु साथ ही साथ मन में यह भी शङ्का स्थान कर जाती है कि पाण्डवपुराण, कात्तिकेयानुप्रेत्ता आदि अपने अन्यान्य प्रन्थों की प्रशस्तियों में अपनी विस्तृत गुरुपरम्परा आदि का परिचय जिस प्रकार इन्होंने दिया है; इसमें भी दे दिये हेति। अस्तु, जा हो इस प्रन्थ की रचनाशैली पर्व भाषा-सरणी प्रशस्त है। अन्तिम श्लोक से यह भी ज्ञात हाता है कि आप अपूर्व वाद-पटु, तपस्वी एवं सिद्धान्त शास्त्र के प्रखर विद्वान् थे।

बल्कि उल्लिखित श्रवणबेल्गेल के शक सम्बत् १०४४ के ४३ (११७) वं शिलालेख में वर्णित २ य शुभचन्द्र देव की श्रोर मेरा ध्यान कुळ आरूष्ट सा हो जाता है। क्योंकि उस शिलालेख में वर्णित शुभचन्द्र के व्यक्तित्व श्रोर पाण्डित्यद्योतक विशेषणों मं इस प्रन्थ का अन्तिम एकमात्र श्लोक मिल सा जाता है। अतः इतिहास-प्रेमी विद्वान इस ओर विशेष ध्यान देंगे।

# ( $\epsilon$ ) प्रन्थ नं० $\frac{२१२}{e}$

### अलंकार-संग्रह

कर्ता-ग्रमृतनन्दयोगी

विषय-- श्रालङ्कार

भाषा – संस्कृत

लम्बाई—८। इञ्च

चौडाई---४॥ इञ्च

पत्रसंख्या--१०४

### मङ्गलाचरगा

जगहैचिज्यजननजागरूकपदद्वयम्। अवियोगरसाभिज्ञमार्थः मिथुनमाश्रये ॥१॥ तदुल्लासरसाकारां तत्त्वकैरवकोमुदीम्। नमामि शारदां देवीं नामरूपाधिदेवनाम्॥२॥

धन्थावतरगा---

उद्दामफलदां गुर्वोमुद्दिभेखलाम् (१) ।
भक्तिभृमिर्पातः शास्ति जिनपादाः जवट्पदः ॥३॥
तस्य पुत्रस्त्यागमहासमुद्रिकदर्गङ्कतः ।
सोमसूर्यकुलोत्तमा महिता मन्यभूपतिः ॥४॥
स कदाचित्सभामभ्ये काल्यालापकथान्तरे ।
अण्च्छ्यमृतानन्दमाद्रेण कवीश्वरम् ॥४॥
वर्णशुद्धि काल्यवृत्ति रसान् भावाननन्तरम् ।
नेतृभेदानलङ्कारान् दोषानपि च तद्गुणान् ॥६॥
नाट्यधर्मान् कपकोपस्पकाणां भिदालप्सि(१) ।
चाटुभवन्धभेदांश्च विकीणास्तव तत्र तु ॥९॥
सिञ्चत्यैकत्र कथय सौकर्याय सतामिति ।
मया तत्प्रार्थितेनेत्थममृतानन्दयोगिना ॥६॥
तत्रान्तरंगिद्तानर्थान् वाक्यान्यैव क्वचित् क्वित् ।
सिञ्चत्य क्रियते सम्यक् सर्वालङ्कारसंप्रदः॥६॥
× ×

मध्यभाग---(पृष्ठ पूर्व ५२ पंक्ति ४)---

लीलेति पूर्वकथितं पुनरपि लीलेति कथितमेतस्मिन्। यस्मिन्नदः प्रकृष्टं पतत्प्रकर्षं तदामनन्ति यथा॥

कः कः कुत्र न घर्षरायितघुरी घोरो धुरेत्सूकरः कः कः कं कमलाकरं विकमलं कर्न्युं करी नेाद्यतः। के के कानि बनान्यरण्यमहिषा नेान्मूलयेयुर्यतः। सिंहे स्नेहविलासबद्धवस्ततिः पञ्चानने। वर्त्तते॥

× × ×

श्रन्तिम भाग---

इत्यमृतानन्द्योगिविगचिते अलङ्कारमंप्रहे वसुनिर्णया नामाध्मे।ऽध्यायः।

"कन्नड़ कविचरिते" भाग २य पृष्ठ ३३ में एक अमृतनन्दी कवि के बारे में निम्नलिखित उल्लेख मिलता है:—

"इन्होंने श्रकारादि वैद्यनियण्डु लिखा है। यह जैन किय हैं। इनका लगभग १३०० शतान्दी में होना संभव बात होता है।"

"रसरलाकर" नामक कन्नड़ अलङ्कार प्रन्थ की भूमिका में स्वर्गीय ए० वेङ्करराव बी॰ ए॰ एल॰ टी॰ तथा पण्डित एच॰ प्रेप पेट्यङ्कार ने लिखा हैं कि—"अमृतनन्दी का अलङ्कारसंप्रह नाम का एक प्रन्थ हैं। उसमें (१) वर्णगण-विचार (२) प्रध्नार्थ-निर्णय (३) रसनिर्णय (४) नेत्रमेदविचार (४) अलङ्कारनिर्णय (६) देष्पगुणालङ्कार-निर्णय (७) सन्ध्यङ्ग-निरूपण (६) कान्यालङ्कारनिरूपण नामक ये नव परिच्छेद हैं। यह भी इनका के कि स्वतन्त्र प्रन्थ नहीं है। क्योंकि प्राचीन आलङ्कारिक प्रन्थों के। देखकर 'मन्व' भूपित की अनुमित से यह प्रन्थ संचित करके मेंने लिखा है यों प्रन्थारंभ में रचयिता ने स्वयं कहा है। यह मन्व राजा सेप्रसूर्यकुलोत्तंस, समुद्रिकद्याङ्कित, यमगंडरगंड, के प्रदंकभीम, समरनिरङ्कुश एवं नृत्वसाहसाङ्क आदि बिरुद्यावली से अलंकत थे। इस बात के। कवि ने प्रन्थ के प्रत्येक परिच्छेदान्त-पद्य में कहा है। इस मन्वभूपित के पिता शिवपादान्जवट्पद भक्ति भूमिए थे।\*

तिरुचनाप्छी के जम्बुकेश्वर देवस्थान में प्राप्त प्रतापरुद्धदेव के एक शासन से मन्वगण्ड गापाल नामक एक प्रताप रुद्ध का सामन्त था ऐसा विदित है, इसलिये अनुमान किया जाता है कि यही अमृतनन्दी के आश्रयदाता होंगे।

क्षिक्तु भवन की इस प्रति में "जिनपादाब्जचट्पद्" गही पाठ है।

# प्रतिमा-लेख-संग्रह

( संपादक-श्रीयुत बा० कामता प्रसाद जैन )

८८) मेनपुरी (मृहकमगंज) दिऽ जैन पंच।यती मदिर के यंत्रों की प्रशस्तियां।

- ५ सम्यक्चारित्रशंत "सं० १४७४ वर्षे माघमुदी १३ गुरी श्री मूलसंघे गोलाराश्चान्त्रये सा० भोज् पुत्र मलइ सिंह तत्पुल सेनराजशामु चाम् सिवमल सुरपाल सा० सेवरान पल करन् असिनसिवपालोनेदं यंत्रं प्रतिष्ठाप्य निःखं प्रणमन्ति ।
- २ सिद्धयंत्र—''सं० १४३४ श्री सूलयंघ भ० जिनचन्द्राम्नाये भ० श्रीभुवनकीर्तिस्तयहे स्री ज्ञानभूषण गुरूपदेशान् लंबेच् सा० उजागर .. प्रणमिन ।''
- ३ अनन्तयंत्र "सं० १४ . श्री मूलसंधे सेनगणे भ० श्रीगुणभद्रस्तद्वहारक श्रीलक्सीसेन उपदेशात किसम वास्तव्य घरकी जातीये संघई हेमा सा भार्या अम्बातयो सुत संघई मुद्र सा तशमा केशमा .. ...श्री अनंत यंत्रां प्रतिष्टाच्यं नित्यं प्रस्मिति शुभं भवतु ।
- ४ सिद्धयंत्र—"सं० १६७४ वर्षे फालगुण वदी ३ शुभदिने श्री मूलसबे भ० श्री धर्मकीर्ति भ० शीलभूषण भ० महीचन्द्र तिस्थ्य मंडलाचार्य श्री विशालकीर्ति तदाम्माये खंडेलवाल सिंधिया गील सा० हिमत भा० उथा तत्पृत्रे पदार्थक प्रदमीदक? सम्मेदिगरी यंतास्य प्रतिष्ठात प्रतिष्ठितं।"
- श्रमम्यक् चारित "मंतर १६ ६६ उपष्ट विद् ११ शुके श्रीमृज्यमं बलात्कारगणे मरस्वतीगच्छे कंद्कंद्राम्नाये भ० श्रीधर्मकीति देवा भ० श्रीश्रीलम्पण देवा भ० श्री ज्ञानभूषण पेडिताचार्य पं० भोजराज भा० प्यारी तयो पुत्र ३ पं० श्रीमकरंद भा० दृशैन दे... .. पं० द्यालुदाय भा० विमोती पं० श्रीश्रीपाल भा० मथरा—पं० मकरंद पुत्र ६ पं० चिन्तामणि भा० मुन्दिर पं० मनीराम भा० सुग्तिन दे पुत्र पं० हेमराज पं० लला पं० चन्द्रसेन भा० हिमोती पं० चूड्रामणि पं० परताप भा० परिमलदे पं० बलभद पं० हीरामणि पं० श्रीलाल पुत्र पं० तेजपाल भा० केवल प्रिमलदे पं० बलभद पं० हीरामणि पं० श्रीलाल पुत्र पं० तेजपाल भा० केवल प्राप्त स्वाप्त पं० विकास प्राप्त स्वाप्त सा० केवल प्राप्त स्वाप्त पं० तेजपाल भा० केवल प्राप्त स्वाप्त प्राप्त सा० केवल स्वाप्त सा० केवल सा० क

मौनिकता लुप हो जाने के स्वयान से 'प्रितिमा-लेख-सग्रह'' के लेखों की भयंकर अगुद्धिया ज्यों की त्यों छोड दी गयी हैं। सम्बद्ध

दे पं॰ मनोहर पं॰ जयन्ती पं॰ रामचन्द्र पं॰ रघुपति पं॰ मधुसूद्न पं॰ भोपति पं॰ ताराचन्द्र पं॰ मनीराम वतउद्यापनार्थे यंत्रं ।

- ६—सिद्धियंत्र—''संं १६८८ वर्षे आषाढ वदी ८ श्रीमूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुंद्कुंदाज्ञाये भ० श्रीशीलभूषण देवास्तरपट्टे भ० श्रीज्ञानभूषण देवास्तरपट्टे भ०
  श्री जगद्भूषणदेवास्तदाज्ञाये गोलसिगारान्वये रंगा गोले साहु श्रीलाल् तस्य
  भार्षा जिना तयो पुक्षा कुवेग्सी तस्य भार्या चढा (?) तयो पुक्षा चत्वारि ज्येष्ट
  पुक्ष घरदास दितियपुत्र दमोदर तृतीय पुत्र भगवान चतुर्थं जमेधर दास भा०
  अर्जुना एनेषां मध्ये घरदास दशलक्षणी वृत- उद्यापनार्थे बंग्न प्रतिष्टा करापितं
  शुभं भवनु ।''
- ७—सम्यग्दर्शनयंत्र—"सं० १७२२ वर्षे माघवदी १ सौमे अवि० श्री मृलसंघे भ० श्री जगद्भूषण तत्पट्टो भ० श्री विश्वभूषण तदान्नाये यदुवंशे लम्बकंचुक पचोलनेगोत्रो सा० भावते हीरामणि कन्हर रमीले लालसेन उद्यादमणि शिरोमणि अतिवल जयकृष्ण प्रतेषां सा० भावते हीरामणि लालसेन ग्मीले यंत्र प्रतिष्ठा करापिनं । लिखिनं पं० गरीबदास ।"
- ३ चोड्डशकार गायंत्र—''सं० १७६६ वर्षे माघ सुदी १ सोमवासरे श्रीमृलसंघे वलात्कार गये सरस्वतीगच्छे कुंद कुंदा चार्या श्राए भ० श्री विश्वभूषण देवास्तरण्हे श्री देवेन्द्र भूषण देवास्तरण्हे श्री रावन गोले साहु बद्न्यू दास भार्या सुधी तथी पुत्र तब जात: पुत्र जेष्ठ राम भार्या पुना पुत्र जगमन भा० उदोती पुत्र विनवसिंह द्वितीय श्राता सा० तुलाराम भा० देव च्याता पुत्रा पट् ज्येष्ठ शिवराम भा० घरनी द्वितीय इंसराज भा० वयो पुत्र परमानन्द द्वितीय पुत्र देवीदास भा० लक्ष्मी चनुर्थ पुत्र उत्तमचन्द्र भा० रह्यावती पुत्र द्वितीय ज्येष्ठ सुत्रमनि भा० ओसुम ता० वि० टोडरमज पं० चन्द्रभान भा० उदोता वच्छे दीनानाथ भा० देविकंबरि पुत्र परचाराम एनेषां मध्ये साहु तुला रामेण बंद प्रतिष्ठा कारिता। जदलस्य सागरोपुरेण कृता।''

- १० सम्यम्हरीन यंत—"संवत १७७२ वर्षे फालगुणवदो ६ चंद्रे श्री मूलसंघे वलात्कारगणे सरस्वती गच्छे कंद्कंदाचारयांझाये म० श्री देवेन्द्रभूषण देवास्तरपट्टे म० श्रीसुरेन्द्र भूषण देवास्तरमात् ब्रह्म'जगतसिह गुरुपदेशान तदाझाये लम्बकञ्चकान्वये खुढ़ेले ज्ञातीये ककींआ गोले श्री सा० सिवरामदास मा० देवजावी तयो पुता लय ज्येष्ट देवीदास भार्यो हो ज्येष्ट लालकंविर तस्या पुता त्रय ज्येष्ट शोभाराम मा० जाम्बता तयो पुत्र निहालचन्द्र हि० अतिराज भा० जयकंविर तृतीय खेमराज भा० सम्बेशी पुन हितीय नन्द् राम भार्या घोका तथा पुत्र महानन्द्र भा० सुनिता पुन तृतीय गरहरदाय भा० भवानी तथा पुत्र हो ज्येष्ट बटड मक्ष भा० कमलकंविर हि० शिवानन्द्र भा० बलको एतेपा मध्ये देवोदास नित्यं प्रणमीत ।
- ११ दशलक्तगार्थत "सं० १०६१ वर्षे फालगुण सुदो ६ बुधवासरे छुन दिने मूलसबे सरस्वतीगच्छे बलाम्भारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भ० श्रीविश्वभूषणदेवास्तल्पट्टे भ० श्रीदेवेन्द्रभूषण देवास्तल्पट्टे भ० श्री सुरेन्द्रभूषण देवास्तल्पट्टे भ० श्री सुरेन्द्रभूषण देवास्तदामाण बुढेलाम्बयं गृगगांत्र साहु नुलाराम सुन्त दारा महितस्तस्यं ज्येष्ठपुत्त सा० देवादासस्य दारा पुला विभाषत नित्यं सर्वे प्रणमंति । अटेरपुरे साहु नुलारामेण यंत्र प्रतिष्टा कारित तल प्रतिष्टिनम् ।"
- १२ चोड्शकाग्रायंत्र— 'सं० १८२८ मिता भादव कृष्ण पंचमा शुक्रे श्रीमूलसंबे बलारशारगणे सरम्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाचार्यान्वयं भ० श्री विश्वभूषणजी त० भ० देवेनद्र-भृषण्जी त० भ० स्वर्मभृषणजी त० भ० ज्ञमीभृषणजी त० भ० जिलेन्द्रभृषण् जी तदास्रायं पंडलवालान्वये इष्टा हुदंशे छावशगोत्रे नानिगराम नित्वं प्रण्मिति ।

मैनपुरी के भगत जी के दिगबर जैन मन्दिर का लेख-संग्रह । यंत्र-प्रशस्तियां

( आठ यंत्र हैं, किन्तु प्रशस्त्र किसी पर नहीं है ) लिग-चिहन सहित प्रतिमाओं पर के लेखों का संग्रह ।

- १ ब्रानंतनाथ —श्वेतपाषास्य म म्रं०—''सं० १६४१ माघकुरस २ श्रीमूलमंघे बलात्कारगर्से सरस्वतीगच्छे कुन्द्कुन्दान्वये भन्मनलाचेन प्रतिष्टितम् ।''
- २ पार्श्व खड्गासन--४ खड्ग० मूर्तियां अगल बगल--यवयित्तां भामंडलादि-सहित--कृष्ण-पाषाण ४० ग्रं०-- "श्रीमृलसंघे सरस्वती गच्छे बलात्वारगणे कंद्वंदाचार्यांक्वये श्रीमंत श्री-हरेन्द्रभूषणजी उद्धेसो नरंगी माथे मैंन ३री साहु लाल मनीरामा मारगसुदी २ सं० १६४४।"

( २९ मृतिंबां में से कुल दो मृतिंबां लिक्क-चिन्ह-सिंहत हैं।)

### भैनपुरी लोइयन का दि० जेन मंदिर भे विराजमान लिंग-चिह्न-महित मृर्तियों का लेख-संग्रह ।

- १ सिद्धपरमेष्ठो—धातु—६० थ्र०—''श्री सं० १६३६ वैमाख शुद्री ० श्री द्रखांगपुरे प्रतिष्ठित-मिद्म सिद्धविवं हनलाल मैनपुरी।''
- २ सिद्धपरमेष्टी--धानु ११ भ्रं०-- सं० १६४२ मर्च कृष्ण २ प्रतिष्ठत ।
- अादिनाश—धानु -१४ १४०—"स० १६११ फालगुण मासं शुक्त पत्ते ६ अगुवासरे को प्रतिष्ठितं मैंनपुरी मध्ये श्रीमृलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुंद्कुंदा- चार्यान्वयं अप्रवाल कृष्य गोले लाला मलैराम जी तस्मंग आता कल्याण नित्यं प्रणमित श्रीस्व"
- चन्द्रप्रम —धातु १८ श्र० "सं० १८८६ चेतमासे शुने शुक्कपचे २ शुभ शुक्रवासरे प्रतिष्ठितं
   श्री वाष्टासंघे वलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीलोहाचार्यान्वये तस्य शिष्य अनुसारेण
   अग्रवालवशे गरग-गोस्रो श्रीवासीरामजी नित्यं प्रणुप्तति । श्रीहरचंद परमध्येश्री।"
- १ पार्श्व धातु—-२३ श्रं०—-"तं० १६०२ माद्य मासे शुक्रपत्ते १३ सोमवासरे को श्रीमूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकृंद्कृदाचार्याम्नाय तद्वचनोपदेशात वंश अग्रवाल लेकिआ सुसालचंद हरचंद्प्र वाले तिनके माथे।"
- ६ पाश्च-धानु--२२ श्रं०--"श्रीमंबन १८६६ चेतमासे शुक्लपत्तं ३ शुक्रवासरे को प्रतिष्ठिनं श्रीकाष्टासंघे वलास्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीलोहाचार्यान्वये तस्य प्रतीतानुसारण अग्र-वाल वंश ..गांत्रे केवलराम की निर्द्ध प्रणमित श्री मैंनप्री श्रीस्तु।"
- सिद्ध—धातु—१३ ग्रं० "श्रीमूलसघे भम्मनलालेन प्रतिष्टितं सं० १६४१ माघ कृष्ण २।"
- आदिनाध धातु १४ शं॰ 'श्रीमृलसंघे वलाकारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुंद्कुंदाचार्यान्वये
   गर्गगोले अप्रवंशे भन्मनलाल प्रतिष्ठितं सं० १६४४ माद्य कृष्ण २।"
- ह पार्श्व श्वातु--१४ श्रं०--''सं० १६१६ फाल्गुणमासे शुक्कपत्ते ७ मृगा प्रतिष्टितं......मञ्चे भाई मजैराम नित्यं प्रणमंति ।''
- १० सिद्ध--धातु--१० ग्रं०--''सं० १६४४ माघ कृष्ण २।'' (कुल ३६ प्रतिमाओं में से उपर्युक्त १० के लिझ-चिद्ध प्रस्ट हैं)

#### यत्र लेख-संग्रह ।

१ सम्यग् ब्रान — "संवत् १७३४ वर्षे माघसुर्दा ४ श्रीमूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुंद्रकुंद्राः चार्वान्वये श्री भ० जगद्भृषण्यदेवा तदाझाये लंबकंचुकान्वये रावत-गोले चंडमार दुगें रावत प्रसादतस्युत्र रावत सिरोमनि .....जंत्रक रापिता निस्वं प्रणमित"।

- २ दशलाद्धारिक यंत्र "संबतु १७६० वर्षे फाल्गुण सुदि १ गुरौ श्रीमूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वती गच्छे श्रीकुंद्कुंदाचार्याम्नाये भ० श्रीविश्वभृषण देवास्तरपट्टे श्रीदंकेन्द्रभूषण वेवास्तरपट्टे भ० श्रीसुरेन्द्र भूपण देवास्तदान्नाए बदुवंशे लंबकंखुकान्वये रपिया गोले साठ छवीले पुत्र सा० शकर भार्या तिलका पुत्र ३ ज्येष्ट साह मारसेनि द्वि० सा० सुखमल सा० उदैराजेन यंत्र प्रतिद्वापितं।"
- शोड्डशकारण यंत्र—"शुभ संबत् १६२० फागुण विद् ३ गुरुवासरे श्रीमृत संघे व० ग० सण्या कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण किर्ववस्तत्पट्टी श्रीमद्भद्वारक महेन्द्रभृषण किर्ववस्तत्पट्टी श्रीमद्भवारक महेन्द्रभृषण किर्ववस्तत्पट्टी श्रीमद्भवशोद्भवः वाशिलगोत्तीत्पःनः । काष्टासंघे बाबू ब्रजमोहनदासस्तद्भार्यो सुंद्रिर-कृविरस्तत्पुत्रो बाबू जगमोहन दास बाबू मुनिसुबत दासो तद्भार्ये कौनाकुंबिर दुक्टुककुंविर संज्ञके च नाभि प्रतिष्टाकर्ता आरा नगय्यां केलिरामस्ततं पुत्र बालचंद् श्रव्रवार गरग गोत्तोत्पःनस्य मस्तके कृता ।"
- ४ सम्यक्**चारित यंत--**न ३ की भाति ।
- १ नवग्रहयंत्र लेख-रहित।

::::

मैनपुरी के मूर्ति-लेखों से प्राप्त परिचय

स्०११०६ व सं० १४१० के इनकी आकाय में भ० मलबकाति लेखां में भी म० कमलकीति का मैनपुरी के जिन चार दिगम्बर जैन मदिरों की मूर्ति एवं तामपत्र-लेखों का संग्रह प्रकट किया गया है, उनसे जो परिचय प्राप्त होता आचार्य रक्षकीति विराजमान थे। सं० १६६२ में इनके पष्ट स्० १४३७---१४४१ में हुए इनके पट्ट पर लष्मीसेन थे। मबसे पहिले याचायों और भट्टारमों का विवर्गा इस प्रकार है:---बिशेष विवर्षा उस्लेख है। : सं०१२३ व १४३१ किस समय में उल्लेख मृद्भंदर सि १६६२ मे पूर्व : मिलना है। पन्द्रहवीं शठ सं० ११४१ ei. 98:0 HO 3893 सं० १६४२ आन्वय सरस्वती गर्छ : ब्लास्कार Ē : संग है, उमे पाउनों के अवलोकनार्थ हम नीचे खंकित करते हैं। 1314 संघ E. **a**figr P T E गुरु का नाम म० अभवचन्द्र : : : .... : : : : : नाम आचार्व व गहारक भ० अभवनन्द् वेव ,, कमलकीति म० अभविष्य जिनचंद्रदेव गुषकीति गुषाभद्र

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                |                                                                                              | <del></del>                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| म० प्रमाचन्द्र के शिष्य प्रमन्द<br>देव (१४१०) थे। इन्हीं प्रभावन्द्र<br>का उल्लेख प्रतिष्टाचार्वरूप में संव<br>१४१२ में हुआ है। प्रमनंद्र के<br>पृष्ट पर धुभवद्र आसीन हुए।<br>धुभचद्र के उत्तराधिकारी जिन्मच्छ्र<br>थे, जिनके बाद पृष्ट पर भ० सिष्टकाति<br>(१४२०-११३८ केटे। ह्याबद् | सेठ जीवराज पापक्रीयाखा में <b>इनके</b><br>द्वारा अनेक निग्न प्रतिधिन करावे<br>थे। | हनकी आन्नाय में विद्यानंदि<br>मंडलाचार्षे और श्रीभुवनकीति हुए। | 'शाम्नगुजा'' 'गुरुपुजा'' आदि ग्रंथ<br>अपभ श भाषा में शायद हन्हीं बक्का<br>जिनदास ने रचे हैं। |                                                                    |
| सं ० %<br>१० ० भ<br>१ ७ ४<br>१ ५ ५                                                                                                                                                                                                                                                  | स<br>१८०३<br>१८०३<br>१८०३                                                         | सं० १४३७ से पूर्व                                              | عر<br>د<br>د<br>د<br>د<br>د                                                                  | स् १५६२<br>मं १५६३ साके<br>सं १५६३ साके<br>सं १७६१                 |
| O. It's                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                | E,                                                                                           | <u>:</u> . :                                                       |
| सरस्वती                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                 |                                                                | सरस्वती                                                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |
| ब्र<br>जार<br>र                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>£</b>                                                                          | :                                                              | बलाकार                                                                                       | : : : :                                                            |
| ছ<br>দুৰ্                                                                                                                                                                                                                                                                           | £                                                                                 | •                                                              | 6                                                                                            | 2 2 2 2 2                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :                                                                                 | •                                                              | :                                                                                            | <br>स० जिनप्रभक्षीर<br>                                            |
| :                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :                                                                                 | :                                                              |                                                                                              | · · ·                                                              |
| ्ट<br>जिल्<br>जिल्<br>जिल्<br>जिल्<br>जिल्<br>जिल्<br>जिल्<br>जिल्                                                                                                                                                                                                                  | £                                                                                 | *                                                              | ब्रह्म • जिनदृास                                                                             | भ० किनचन्द्रदेव<br>,, जिनप्रभद्धरि<br>,, जमतक्रीति<br>,, जसतक्रीति |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u> </u>                                                                          | r r                                                            | m'                                                                                           | 50 34 84 \$ FL                                                     |

| २४                             |                                                             |                             |                             |                        |                           |                                  |                                   | भा | र <del>स्</del> कर | •                                 |                              |                                         |                             |                              |                                   |                            |                              | ſ                                     | भाग | 7 5 | <b>?</b> |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|----------|
| निशेष विवर्ण                   | भ० धर्मकीति के पह पर भि० शीत.<br>भूषया हुये। उनके पहाभीश भ० | मानसूषण थे। और इनके उत्तरा- | धिकारी भ० जगद्भुषण हुए। फिर | भ० विश्वभूषण (१७१२) और | देवेन्द्रभूषण (१७३४) हुए। | इस लेख में अटेर के पट पर उपबुक्त | विश्वभूषण और देवेन्द्रभूषणको लिखा |    |                    | इनके उत्तराधिकारी भ० लक्सी मूष्या | (१७६१) हुये, जिनके पद्द पर स | जिनेन्द्रभूषण ने अधिकार जमाया।          | इस प्रकार भ० धर्मकीति से भ० | जिनेन्द्रभूषण तक सब ही महारक | अटेर की गद्दी पर हुये प्रतीत होते | है। स्व १४१६ में बहाँ पर भ | विश्वतेन थे। सं० १८१८ में भ० | जिनेन्द्रभूषण के प्रशास उन के उत्तता- | -   |     | र ११००   |
| किस समब में उक्लेख<br>मिबता है | सं १६ म                                                     |                             | -                           |                        | •                         | सं० १ प्राच्या                   | _                                 | -  |                    |                                   |                              |                                         |                             |                              |                                   |                            |                              |                                       |     |     | _        |
| आन्वस                          | 0-                                                          | -                           |                             |                        | -                         | ;                                |                                   |    |                    |                                   | -                            | •                                       |                             |                              |                                   |                            |                              |                                       |     |     |          |
| गच्छ                           | सरस्वती                                                     | er                          |                             |                        |                           | <u>.</u>                         |                                   | -  |                    | •                                 | •                            | · - <del>-</del>                        |                             |                              |                                   |                            |                              |                                       |     |     |          |
| गुर                            | बलात्कार                                                    |                             |                             |                        |                           | :                                |                                   |    | -                  |                                   |                              |                                         | _                           | _                            | -                                 |                            |                              |                                       |     |     | ,        |
| संघ                            | हि.<br>म                                                    |                             |                             |                        |                           | :                                |                                   |    |                    |                                   |                              |                                         |                             |                              |                                   |                            |                              |                                       |     |     |          |
| गुरु का नाम                    | भे श्रानमृष्या                                              |                             |                             |                        |                           | भ० लष्मीभूषण                     |                                   | _  |                    | -                                 |                              | -                                       |                             |                              |                                   |                            | -                            |                                       |     |     |          |
| नाम आचार्षं व भट्टारक          | ,, जगद्भूषण                                                 |                             |                             |                        |                           | ,, जिनेन्द्रभवत्                 |                                   |    |                    |                                   | -                            |                                         | _                           |                              |                                   |                            |                              |                                       | -   | -   |          |
| क                              | ev<br>•••                                                   |                             | -                           |                        |                           | °                                | -                                 | •  |                    |                                   | -                            | *************************************** |                             |                              |                                   |                            |                              |                                       | _   |     | -        |

### श्रीपूज्यपाद-कृत-

# बैद्य-सार

(श्रनुवादक--पार्डत सत्यन्धर जैन, श्रायुर्वेदाचार्य्य, काव्यतीर्थ)

(गतांक से आगे)

२०--नवज्वरं करुणाकररसः

रसगंधकं भागैकं तथा च छौहरंकणं।
मनःशिला मयस्कांतं नागं गगनमेव च ॥१॥
मवंगशुर्वसंयुक्तां कृत्वा कज्ञालिकां वृधेः।
लोहपाने पचेत् सम्यक् यावद्रुणवर्णता॥२॥
कृष्णाकररस्रो नाम नवज्वरनिवारसः।
निमित्तदेश्यदोषेभ्यश्चानुपानं प्रयोजयेत्॥३॥
पुज्यपाद्कृतो योगः नग्गां हितकारकः।
सर्वरोगसमृहद्द्रो क्रियतो विश्रसंम्मतः॥॥॥

टीका—ग्रुद्ध पारा, ग्रुद्ध गंधक, लोहभस्म कच्चा सुहागा, ग्रुद्ध मंनिशिल, कान्तलोहभस्म, श्रीसाभस्म, अभ्रकभस्म, वंगभस्म और नाम्रभस्म ये सब बराबर बगबर लेकर कज्जली बनावे और लोहे की कड़ाही में डालकर पकावे, जब पकते पकते लाल वर्ण हो जाय तब तैयार समसे। यह कहणाकर नाम का रम नवीनज्वर को नाश करनेवाला है। इसको ज्वर, तथा वात, पित्त, कफ दोगों के अनुसार अनुपान भेद से सेवन करना चाहिये। यह पूज्यपाद स्वामी का कहा हुआ योग मनुष्यों का हित यवं संपूर्ण रोगों को नाश करनेवाला विद्वानों द्वारा मान्य कहा गया है।

२१—ग्रामादौ मेघनाद्रसः
हिगुलं टंकणं व्योष सेंघवं त्रिवृतानि च ।
दन्ती:हिंगुविडंगं च दीप्ययुग्मं समांशकम् ॥१॥
तच्चूर्णसमभागं च जैपालकलमिश्रितः ।
मर्वयेत्बल्यमध्ये तु जंबीररसभावितः ॥२॥

बटिकां गुंजमात्रेषु उष्णांबुना पिवेष्ठरः।
आमं विरेचनं कुर्यात् मैघनादिस्त्रदोपजित्॥३॥
पंचगुलमं त्तथं पांडुकामलाजीर्णदुर्बलं।
मूत्ररोगं हरेच्छ् वासं कासाग्रीहमहोदरान्॥४॥
श्राद्धं करसेन नाशयित अम्लग्नीहजलोदरान्।
श्रालहद्दोगदुर्नामक्तिकुप्रहलीमकं॥४॥
मंडलं गजचमाणि योगेन तिमिरापहः।
मांसोदरं च मंदाग्नी मधुना खल्बरीचके॥६॥
मैघनादरसः श्रोक्तः विदोषमलनाशनः।
अनुपानविशेषेण रागान् मुंचित कार्मुकान्॥७॥
पुज्यपादकृतो योगो नराणां हितकारकः।

टीका—ग्रुद्ध सिंगरफ, ग्रुद्ध सुहागा, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, संधा नमक, निशोध, इन्ती, हींग, वायविडंग, अजमोद, अजवायन ये सब बराबर बराबर छेवं तथा इन सबके बराबर ग्रुद्ध जमालगोटा मिलावे और खल में जंबीरी नींवू के रस में भावना देकर एक एक रसी की गोली बनाकर प्रातःकाल एक एक गोली गर्म जल के साथ मेवन करे ती इससे आमदोप का विरंचन होता है. तथा यह मैधनाद रस तीनों दोषों की जीतनेवाला पांचों प्रकार के गुल्मरोग, चय, पांडु, कामला, अजीर्ग, दुईलता, मृतरोग, श्वास. खाँसी, तिल्ली, महान उदर रोग, अदरख के रस के साथ मेवन करने से अम्लरोग छोहा, जलोदर, श्रूल, हृदयरोग, बवासीर, कृमिरोग, कुछरोग, हलीमक, मंडल (चकते पड़ना) गजचर्म (गजकर्ण रोग) विशेष अजुपान से तिमिर रोग का भी, मांसोदर, मंदाछि अथवा मधु के साथ सेवन करने से सर्व प्रकार के अरोचक का और विदोष के। नाश करनेवाला है यह मैघनाद रस अनुपान-विशेष से अनेक प्रकार के रोगों को नाश करता है। यह पूज्यपाद स्वामी का बनाया हुआ योग मनुप्यों का हित करनेवाल। है।

२२ — जीर्गा ज्वरादौ घोडाचोलीरसः पारदं टंकणं गंधं विषं व्योषं फलत्रयम्। तालकं च समोपेतं जैपालं समभागकम्॥१॥ किंशुकस्य रसे दत्वा याममात्रं तु पंपयेत्। गुंजाप्रमाणविद्यां क्षायाशुष्कां तु कारयेत्॥२॥ मिर्चैः सोधितैः स्वरसैश्चार्द्धं कस्य च पाययेत्। जीर्णञ्चरं शुलमेहं किंटनं तु महोदरं॥३॥ श्लीहां च कृमिदेग्पं च हंग्त् कुंमाह्वयं गदं। घोड़ाचूकिरितिख्यातो पुज्यपादेन भाषितः॥४॥

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध सुद्दागा, शुद्ध गंधक, शुद्ध विष, सींठ, मिरच, पीपल, तिफला, शुद्ध तविकया हरतील का भस्म और शुद्ध जमालगीटा ये मब जीज बराबर बराबर लेकर पलास के फूल के स्वरस में एक प्रहर तक घोंट कर एक पक रक्ती की गोली बांधकर छाया में सुखावे। इस गोली के। एक रक्ती पीसी हुई काली मिर्च तथा अद्रख के रस के साथ पिलावे। यह जीर्णज्वर, शुल, प्रमेह, कठिन उद्दर राग, श्लीहा, कृमि और कुंभकामला के। नाश करता है। यह घे।इल्लोली रस, पृज्यपाद स्वामी का बतलाया हुआ योग बहुत उक्तम है।

### २३—विवंधे इच्छामंदिरमः

सृतं गंधं च मिर्त्चं टंकणं नागराभये। जैपालबीजस्युक्तो क्रमेण वर्धनं करंत ॥१॥ सर्वतुःयेर्गुडैर्मर्च इच्छामेदिरसः स्वृतः। चतुर्गु आवटी योग्या ततः तोय पिषेन्मुहः॥२॥ विवंधज्वरगुल्मं च शोफशुलीदरभ्रमम्। पांडुकुधान्निमान्चं च श्लेष्मपिक्तानिलं हरेत्॥॥

टीका—गुद्ध पारा, गुद्ध गंधक. काली मिर्च, मुहांगे का फूल, सींठ, बड़ी हर्र का बकला, गुद्ध जमाल गोटा, ये कम से एक एक भाग बढ़ा कर लेवे अर्थात् पारा १ माग गंधक २ माग, मिर्च ३ माग सुहागा ४ माग, सींठ ४ माग, हर्गे ६ माग, जमालगाटा ७ माग लेवे और इन सबको पीसे तथा सबके बराबर पुराना गुड़ मिला कर चार चार रत्ती की गोली बनावे, सुबह शाम एक एक गाली सेवन करे और ऊपर से २ तेला पानी पीये तथा प्यास लगने पर कई बार पानी पीवे इससे रेचन होता है। यह द्वा ज्वर, गुल्म, स्जूजन, ग्रूल, उदर रोग, भ्रम रोग, पांडु, क्ष्ट, अश्चिमांच-कफ, पित्त और बात इन सब रोगों के। नाश करनेवाला है।

### २ ४ -- विबंधे विरेचकतिक्तकोशातकीयोगः

तिक्तकोशातकीबीर्ज तिन्तड़ीबीजसंयुतम्। पातालयंत्रमार्गेग तैलं तिक्ततुंबके ॥१॥ सार्थे सवीजे मासार्थ क्षिपेत् सिद्धं भवेत्ततः। तेन पादप्रलेपेन नाभिलेपेन वा भवेत्॥२॥ आमं विरेचयत्याशु वान्तौ तु हृदयं पुनः। लेपयेत् चालयेन्निम्बवारिगा स्तंभनं भवेत्॥३॥

टीका कड़वी तुरई के बीज, तिन्तड़ीक के बीज, इन दोनों को बराबर बराबर लेकर पाताल यंत्र के द्वारा उनका तैल निकाले और उस तैल को कड़वी तुमरियाबीजसिंदित आधी काट कर उसमें भर कर १५ दिन तक रखे तो यह तैलिसिंदि हो एवं फिर उसकी निकाल कर काम में लावे। उस तैल को पैरों में लगाने से तथा नाभी पर लेप करने से आम दोष का विरेचन होता है, यदि बमन हो जाय तो हृदय पर लेप करें और नीम की पत्ती के उंढे पानी से प्रज्ञालन करें तो बमन शान्त हो जाता है।

### २४ — विबंधे प्रथम इच्छ। मेदिरमः

जैपालरसगंधांश्च स्त्रुहीत्तीरेगा मर्दयेत्। विश्वाहरीतकी श्टङ्गवेरद्रावेगा संयुतः॥१॥ मापमात्रं ददेखेव इच्छाभेदि विरेचनम्। यथेष्टं रेचनं भूयात् पुज्यपादेन भावितः॥२॥

टीका—शुद्ध जमालगोटा, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक इन तीनों को लेकर थृहर के दूध से घोंटे और उसमें सोंठ, बड़ी हर्र का बकला श्रदरख के रस के साथ मर्दन करके रख लेवे उसकी एक मासे की माता से देवे तो यथेए इच्छातुकूल विरेचन होते।

### २६---हितीय इच्छाभेदिरसः

व्योषं गंधं स्तकं टंकगां च तेषां तुल्यं तिन्तड़ीबीजमैतत्। स्वल्वे यामं मर्वयेन्नागवल्लीपर्णेनैवंवल्लमात्रप्रवृत्तिः॥ १च्छाभेदिं दापयेश्वाय सेव्यं तांबूलांते तोयपानं यथेच्छं। यावत्कुर्याद् रेचनं तावदेव शुलेपूदावर्तपांडूद्रेषु॥१॥ टीका—सोंठ, मिर्च, पीपल, शुद्ध पारा, सुहागा इन सबको बराबर बराबर और सबके बराबर तिन्तड़ीक के बीज लें। खरल में एक प्रहर तक पान के स्वरस में घोंट कर तीन तीन रत्ती के प्रमाण से देवे तथा ऊपर से एक पान का वीड़ा खावे। पश्चात् जितना पानी पीना होय पीवे इससे उत्तम विरेचन हा जाता है तथा सर्व प्रकार के शूल उदावर्त, पांडु- उदर रोग शान्त हो जाते है।

नोट जितने बार दस्त लेना होय उतने बार पान का बीड़ा खाकर पानी पीचे ।

### २७-श्वासकासादौ गजिसहरमः

रसलोहं गुल्यभस्म वत्सनामं च गंधकं।
तालीमं चित्रम्लं च एला मुस्ता च ग्रन्थिकं॥१॥
तिकटु विफलायुक्तं जैपालं तु विदंगकम्।
सर्वसाम्यं विच्यूर्ण्येच श्रुगवेरद्भवैर्युतम्॥२॥
चणप्रमाणविद्यां भत्तयेद्गुर्डमिश्रिताम्।
श्वासकासच्यं गुज्मग्रमेहं तृड्जगणदम्॥३॥
वातम्लादिरोगाणि हति सत्य न स्वयः।
प्रहर्णी पांडु गुलं च गुटकीलं गृह्गमंकम्॥॥॥
गजसिंहरमो नाम पुज्यपाटेन भाषितः।

टीका - शुद्ध पारा, लोड भस्म, ताझमस्म, शुद्ध चिय, शुद्ध गंधक, तालीस पत्न, चित्रक, क्रोटी इलायची, नागरमेश्या, पीपरामूल, मंदि, मिन्न, पीपल, हर्ग, बहेरा, आँवला, शुद्ध जमालगोटा, वायिवडंग ये सब ओपिथयां नगश्य २ लेकर श्रद्धरम्ब के रस के साथ घोंट कर चना के बराबर गोली बनाबे तथा पुगन गुड़ के माथ एक एक गोली प्रातःकाल श्रीर सायंकाल सेवन करे तो श्वांस, खाँसी, ज्ञय, गुल्म, प्रमेह, तृषा, प्रह्माी, शुल, पांडु, गुदकील (बचासीर का भेद) मूढ़ गर्भ तथा अनेक प्रकार के बातरोग नाश है। जाते हैं इसमें कोई संशय नहीं है, पेसा पुज्यपाद स्वामी ने कहा है।

२८—शासकासादों सृतकादियोगः सृतकं गंधकं भाङ्गीं चामृतं चित्रपत्रकं। विडंगरेग्रुका मुस्ता चेलाकेशरप्रंथिका ॥१॥ फलतयं कटुतयं शुल्यभस्म तथैव च।

वतानि सममागानि गुडं द्विगुणामुच्यते ॥२॥

सर्वेषां गुटिकां कृत्वा मात्रां चणकमातिकां।

वक्तकां भन्नयेन्नित्यं तेषां चैय विचन्नगाः॥३॥

श्वासकासन्नये गुल्मे प्रमेहे विषमज्वरे।
तृष्णायां प्रहणीदोषं शुले पांड्वामये तथा॥४॥

मूदगर्भे बातरोगे कृष्क्ररोगे च दारुणे।

कृमिरोगेषु मन्दान्नो मांसोद्रुरुजासु च।

अपस्मारे तथोनमादे रक्तवृद्धों च दारुणे॥६॥

सर्वां गेषु च कुष्ठेषु सर्वस्मिन्नश्मरीगदे।

लृतायां सन्निपातं च दुएसर्षे च वृश्चिके॥॥॥

हस्तपाद्दिरोगेषु सर्वेषु गुलिका मता।

स्तकादिरयं योगः पुज्यपादेन भाषितः॥६॥

टीका—ग्रुद्ध पारा, ग्रुद्ध गंधक, भागंगी, ग्रुद्ध विष- चित्रक, तेजपत्र, वायविडंग, ग्रेगुका-बीज, नागरमोथा, क्रिटी इलायची, नागकेशर, पीपरामूल, तिकला, सोंठ, मिर्च, पीपल, ताम्रभस्म, इन सबको समान भाग लेकर कट रापड़लन करके सब चूर्ण से दूना गुड़ लेकर एक चना के बराबर गोली बनावे और एक एक गोली प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करे, तो इससे श्वास, खांसी, त्तय, गुल्म, प्रमेह- विषमच्चर- तृष्णा, प्रह्मी, देष, भृल, पांडु रोग, मृद्ध गर्भ, बातरोग, कठिन मूलकुच्छ, कृमिरोग, मंदाशि, नासिका रोग, कंठरोग, हद्दोग, हिचकी शिरोरोग, अपस्मार, उन्माद, रक्तवृद्धि, सर्वाङ्ग में होनेवाला कुछ रोग, पथरी रोग, मकड़ी के विष में, सन्निपात में, सर्व के काटने पर, विच्छू के काटने एर. हाथ-पैर के किसी भी रोग में यह सुतकादि योग बहुत उत्तम है ऐस्सा पूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

### २६-- त्त्रयकामादौ श्रन्धिरमः

सूतं द्विगुगागंधेन मर्दयेत् कजार्ती यथा। तयोः समं तीक्ष्माचूर्णं कुमारीवान्ति हुतम् ॥१॥ सर्वस्य गालकं कृत्वा ताम्रपात्रे विनिन्निपेत्। आच्छाचैरएडपन्नेण यामार्कं चोष्णातां नयेत्॥२॥ धान्यराशौ विनित्तित्य द्वितिनं च्यूर्णयेसतः।
तिकटुस्त्रिफला चेळाजातीफलळवंगकम्॥२॥
चूर्णमेवां समं पूर्वरसस्यैतन्मधूयुतम्।
द्विनिष्कं भक्तयेन्नित्यं स्वयमप्तिरसोद्ययं॥४॥
चयकासत्तयश्वामहिकारोगस्य नाशकः।
ज्वरादिनरुणं प्रोक्तान् चानुपानान् प्रयोजयेत्॥४॥
सर्वकामेषु मतिमान् कासोक्तरनुपानकः।
चयादिनाशको योगः पूज्यपादेन भाषितः॥६॥

टीका—ग्रुद्ध पारा तथा दृना गंधक लेकर कज्जलां बनावे और दोनो के बराबर तीक्षण लोहभस्म लेकर धीकुआरि के ब्यरम में गोली बनाकर ताम्त्रें के पात्र में रख कर बंद करके हेड़ ग्रंटे तक आँच देकर गर्म करें और फिर उसी संपुट को धान्य की राशि में दो दिन तक रख देंवे, पश्चात् निकाल कर सबके। पीसकर कुण बनाले तथा सींठ मिरच, पीपल, तिफला, होटी इलायची, जायफल, लवंग इनका चूर्ण पहले के रस के बराबर ही ले एवं श्रोंट कर तैयार करले। यह स्वर्ण अग्निरस तैयार हो गया समभी। इस चूर्ण को मधु के साथ सेवन करना चाहिये तथा उपर इत्यादि में जा अनुपान कह चुके हैं, खाँसी और श्वास में जो अनुपान कह चुके हैं उन्हीं अनुपानों से इनके। भी देना चाहिये। यह त्त्रय आदि को नाश करनेवाला पुज्यपाद स्वामी का कहा हुआ उत्तम योग है।

३०—या जीकरगो रितिविलासरसः हरजभुजगकांताश्चाभ्रकं च तिभागं कनकविजययप्टी शाल्मली नागवली। सितमञ्जष्टतयुक्तं मेवितं बल्लयुग्मम्। मदयित बहुकांतं पुष्पधन्वा बलायुः॥१॥

दीका—शुद्ध पारा, शुद्ध शीसा, कांतलीह भस्म ये तीनों बराबर बराबर छेवे तथा असक भस्म, तीसरा भाग छे श्रीर सबको घोंट कर तैयार कर छेवे, फिर शुद्ध धतूरा के बीज, बिजया की पत्ती, मुलहरी, सेमल का मूसला प्वंपान इनके साथ मिश्री तथा शहद के साथ साथ रसी प्रमाण सेवन करने से बहुत स्त्री वाले पुरुष को कामदेव तथा बल और आयु मदमत्त कर देते हैं श्रथांत् वह सीण-शक्ति नहीं होता।

### ३१—वाजीकरणादौ लीलाविलासरसः

अहिकेनं वाधिशोकं च तिसुगंधं च तत्समम् । धूर्तबीजसमायुक्तं विजयाबीजतत्समम् ॥१॥ तद्भसेः भावनां कुर्योद्रस्तो लीलाविलासकः । चणकप्रमाणविका दीयते सितखंडया॥२॥ बहुमूर्वावनाशञ्च शुक्रस्तंभं करोति च । यामिनीमान-भंगं च कामिनीमदभजनम् ॥३॥

टीका—शुद्ध श्रकोम, समुद्रशोष, छे।टां इलायची, दालचीनी, तेजपात, ये तीनों बराबर तथा शुद्ध धतूर के बीज श्रोर उसी के वरावर भाग के बीज लेकर धतूरा श्रोर मांग के स्वरस की भावना देकर चना के वरावर गे।ली बांधे। इस गोली को मिश्री के साथ देने से बहुमूत रोग शांत है। जाता है तथा वीर्ण्य का स्तम्म है।ता है श्रोर राति का मान-भंग और कामिनी के मद का नाश होता है।

### ३२—=चामदोपादौ उदयमार्तग्रहरसः

हिगुलं च चतुर्निण्कं जैपालं च विनिष्ककं ।

पत्सनामं चैकनिष्कं विकटु चैकनिष्ककं ॥१॥

हर्गतकी चैकनिष्कं निष्कमेगंडम्लकं ।

करंजवीजं निष्कं च नीलांजनमनःशिला ॥२॥

रमतृत्थं पिष्पली च वराटं शंखमस्मकं ।

कनकं निम्पवातं च प्रत्येकं च निशाहयम् ॥३॥

सर्व च प्रतिनिष्कं च दिनं खल्वे विमर्द्येत् ।

अजर्जारंग संमिश्रश्चणमात्रवटीकृतम् ॥४॥

वटकं गुडमिश्रेण ऊपगेन समन्वितम् ।

संव्यक्षोषणकालाले चामदोपविंग्चकः ॥४॥

पंचगुन्महरः शुलहरो वातविशोधनः ।

रसोऽशं पूज्यपादोकः सर्वशीतज्यराषहः ॥६॥

#### THE

### JAINA ANTIQUARY

An Anglo-Hindi quarterly Journal,

Vol. [.]

December, 1935.

[ No. 3.

#### Editors:

Prof. HIRALAL JAIN, M.A., LL.B., P.E.S.,

Professor of Sanskrit, King Edward College, Amraoti, C. P.

Prof. A. N. UPADHYE, M.A.,

Professor of Prakrata, Rajaram College, Kolhapur, S.M.C.

B. KAMTA PRASAD JAIN, M.R.A.S.,

Aliganj, Distt. Etah. U.P.

Pt K. BHUJABALI SHASTRI,

Librarian,

The Central Jaina Oriental Library, Arrah.

Published of

THE CENTRAL JAIN ORIENTAL LIBRARY, ARRAH, BIHAR, INDIA.

Annual Subscription:

Foreign Rs. 4-8.

Single Copy Rs 1-4.

#### THE

### JAINA ANTIQUARY.

'श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयातृतेलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥''

Vol. 1. }

ARRAH, (INDIA)

December,

# Jaina Art in South India

(By Prof. Shripad Rama Sharma, MA.)

The most distinctive contribution of James to Art in South India was in the realm of Iconography. As with everything else in life the James appear to have carried their spirit of acute analysis and asceticism into the sphere of art and arthitecture as well. There are minute details, for instance in the Mānasāra, a standard book on the subject in South India, according to which

"The image of a Jina should have only two arms, two eyes, cropped head; either standing with legs kept straight or in the abhanga manner; or it may be seated in the padmāsana posture, wherein also the body must be kept erect. The figure should be sculptured as to indicate deep contemplation; the right palm should be kept facing upwards upon the left palm held in the same manner (and both resting on the crossed legs). On the Simhāsana on which the image of the Jina is seated (and round the prabhāvaļi) should be shown the figures of Narada and other rishis hosts of gods (and goddesses), vidyādharas and others, as, either seated or standing in the air, and offering worship to the Jina.

"Below the simhāsana must be the figures of (other) Jinas in a worshipping attitude; these are the siddhas (or adisidhas?), the sugandhas (sugatas)?), Chahantu (chārhantas i.e., Arhantas?), Jana (Jina?) and paršvakas; these five classes are known by the name of Pancha-parameshtins. The complexions of these are respectively spatika (crystal), white, red, black and yellow. The central Jina figure should be shaped according to the uttama-dašatala measure, whereas those of the devatas and the twenty-four Tirthankaras surrounding him in the other (madhyama and adhama) dašatala measures. The body should be perfectly free from ornament, but on the right side of the chest (a little over the nipple) there should be the Śri-vatsa mark of golden colour.

"On the right and left side of the gate of the temple of Jina, there should be the dwārapālakas named Chanda and Mahā Chanda respectively." 1

It becomes clear from this extract that there was a regular system of sculpture and architecture to which the workers were expected strictly to conform. "The excessive deference to ritual prescription, generally recognised as a defect in Hundu art observes Smith, " is carried to such an extremity by the Jains that images differing in age by a thousand years are almost indistinguishable in style. The uniformity which runs though the centuries extends all over India, so that little difference between Northern and Southern productions is noticeable, and the genius of individual artists finds small scope for its display." The best illustrations of this remark are undoubtedly the three wellknown colossi of South India, viz., the statues of Gommata or Bāhubali at Śravaņa Belgola, Kārkal, and Yenur or Venur. The last one is the smallest of the three (35 ft. high) and the first the biggest, rising to a height of 561' ft. All the three are carved each out of a single block of gneiss, giving expression to the same ascetic ideal in the self-same manner, with the exception of the dimples in the cheeks of the Yenur colossus expressing "a deep, grave smile." They date respectively

<sup>1.</sup> Mansara ch. 55, cf Gopinathrao, Travancore II, pp 118-19

<sup>2.</sup> Smith, History of Fine Arts in India, pp. 267-68.

£ ,

from about 983 A. D., 1432 A. D., and 1604 A. D. Alt are set on heights of more or less prominence, visible from a considerable distance around; and despit their formalism 'command respectful attention by their enormous mass and expression of digaified serenity.' That of Karkal is said to be 41 ft., 5 inches high, 10½ ft. thick, weighing about 80 tons. This is one of those colossal statues that are found in this part of the country, says Walhouse, "statues truly Egyptian in size, and unrivalled through out India as detached works.......Nude, cut from a single mass of granite, darkened by the monsoons of centuries, the vast statue stands apright, with arms hanging straight, but not awkwardly, down the sides in a posture of somewhat stiff but simple dignity."

This figure of Gommata is indeed known only in South India, and statues of that size are very rare elsewhere. Gommata, Bāhubali, or Bhujabali is supposed to have been the son of the first Tirthankara Vrishabha, who attained salvation in that position of Kāyotsarga. His feet are entwined with weeds and Kukkutasarpas. On the Chandragiri Hill at Śravana Belgola is also another statue that of Bharata, brother of Bāhubali, of great size, broken below the knees, yet standing erect:

"A statue solid set
And moulded in colossal calm."

In the Jaina cave at Bādāmi a similar figure is seem which, in the opinion of Fergusson, is much older (c. 600 A. D.) than the three great monoliths, but represents the same individual—the ideal ascetic who stood in meditation until the ant-hills arose at his feet and creeping plants grew round his limbs. "This Gomata, Gummata or Dorbali, he also says, "has no prominent place in the

Cf Hultzsch, Jam Colossim South India, Ep Ind VII, pp 108 12, Ep. Car. II, Introd., p 15.

<sup>2.</sup> Cf Fergusson, A History of Indian and Eistern Architecture II pp. 72'3;
Buchanan, Travels III, p 83

<sup>3</sup> Cf. Sturrock, South Cadara I, p 86 ft.

<sup>4.</sup> At Nara in Japan is a bronze statue of Buldhā, 50 ft high; and at Bāmiyāh, a stune iniage, also of Buddha, 173 ft, high. See, Carpentier, Buddhism and Christianity, p. 15, Nariman. The Indian Daily Mail Annual; 1926, p. 12. Cf. At Gwahoi, Smith, op. eit., pp. 268-70.

Svetāmbara pantheon, though Pārsvanātha is with them occasionally represented in a similar position "1

The question naturally arises, as to how these huge images were moved to their present place. "The task of carving a rock standing in its place had it even been twice the size, the Hindu mind never would have shrunk from; but to move such a mass up the steep smooth side of the hill seems a labour beyond their power, even with all their skill in concentrating masses of men on a single point," says Fergusson. Yet the fact remains that at least at Karkal the statue with its immense proportions was moved up a smooth and steep rock nearly 800 feet high. According to tradition, it was raised on to a train of twenty iron carts furnished with steel wheels, on each of which 10,000 propitiatory cocoanuts were broken and covered with an infinity of cotton; it was then drawn by legions of worshippers up an inclined plane to the platform on the hill-top, where it now stands.

Folk-songs of South Kanara also throw some light upon this point, and seem to contain the soul of truth within their legendary exterior. They ascribe the erection of all the three statues to the familiar devil Kalkuda:—

The king of Belur and Belgula sent for Kalkuda the stone mason of Kallatta Mārnād (N. E. of Mangalore). He put the thread on his shoulder to let people know his caste, and held up an umbrella He made sharp his adze and put it on his shoulder. He made sharp his chisel and put it in a bag. He made sharp his axe and put it on his shoulder. He carried a cord and a pole for measuring. He dressed himself in his dressing-room, and then he dressed himself again. "I am going to the kingdom of Belgula," he said to his wife. He reached Belgula where he ascended twelve steps of stone. He passed by the gate. He passed by a painted chāvadi. He passed by a pillar of precious stone, and a large yard. There the king sat down on his throne with

<sup>1.</sup> Fergusson. op. cit., pp. 72, 73 no. 3; Ep. Car. II Introd , pp. 12-1.

<sup>2. ,, ,, ,, ,,</sup> 

<sup>3.</sup> Thurston, The Castes and Tribes of Southern India II, pp. 422-23

pea cook's feathers. He held up his bands and saluted him: "Come Kalkuda, take a seat," said the king.

"Why did you send for me?" asked Kalkuda. "Now this is evening and the time to take one's food: therefore take five seers of rice, and go to your lodging; I shall tell you your work tomorrow morning, and then you must work well," said the king

Next morning the king directed him to do fine work, such as a basti (temple), with 1,000 pillars, and with 1:0 images. Seven temples with seven idols; a small temple inside and a garden outside: an elephant in the outer yard, and also a large idol called Gummada. Work such that only one door was opened when a thousand doors were shut, and that the thousand doors are opened when a single door was shut;—a building for dincing and another for dancing-girls, and also others for lodgings;—an elephant that seemed to be running;—a fine horse and a lion.

- " I want to choose my own stones," said Kalkuda.
- "Go there to a large rock, and get the stones you like," said the king.
  - "He went to a large rock called Perya Kalluni and remembered the gods on the four sides. He found the cleft in the stones and put his chisel there, and then he applied his axe. The stone was separated, just like flesh from the blood. He then did fine work, and built the basti of a thousand pillars, etc.

Then the song proceeds.—"It is a year and six months since I came. I must go to my native country. Therefore, I beg leave," said Kalkuda.

The king presented him with a cot to be down on, a chair to sit on, five torches for light, a stick to walk with, clothes up to the shoulders, and betel leaves to fill his mouth.

Then Kalkuda's son, seeing his own father's work said:

"All the work is done well, except the image of a frog which is not done well. Its eyes are not done well. Its paws are not well done. Its eyes are not done well. Its paws are not well done. Its legs are not properly done."

<sup>1.</sup> Burnell, The Devil Worship of the Tuluvas, Ind. Ant. XXV, MS, 25

"Rāma, Rāma, Brêmêtti" exclaimed Kalkuda, "Many have seen and examined my work; many have been satisfied with it. You were born but yesterday, and are only just grown up, still you have found out a mistake in my work: If the king heard of this he would tre me to an elephent's leg and beat me with horse-whips. He would dishonour me, and then what would be the use of my life? So saying Kalkuda put down his tools and took out a knife from his girdle and cut his own throat. Thus did he kill himself.

"Father, although you are dead.... I will not leave your tools," said the son ..... And he worked at Belgola better than his father had done. He built the seven temples; he established a Brahma (?)<sup>2</sup> etc.

"Go to a rock on dry land and make a Gummatasāmi there," said the king. He made the Gummatasāmi. He made a pillar called Banta Kamba, a pillar of Mahārnavami He made a garden inside the temple.

"You people, bring fifty cocounts in a basket, and betel-nut on a fan; call together the 500) people of Karkal, and raise the Gummatasāmi," he said. But they could not do it.

"Very well," sail Kalkuda (the younger), and he put the left hand under the Gummata and raised it, and placed it on a base, and then he set the Gummata uproaht'

This interesting legend makes it clear that the Jamas employed Brāhmanical architects and sculptors as well. In the sequel we are told that the King of Karkal said, "I will not let Kalkuda, who has worked in my kingdom, work in another country;" and the cut off his left arm and right leg. In spite of this, however, Kalkuda

<sup>2</sup> This is evidently a reference to the Brahma-deva Pillu, or Mānastambha on the Chandragiri Hil, which is a beautiful work of ait. Of Ep Car II Introd, p. 24.

went to Timmajila, King of Yenur, and did fine work with only one arm and one leg His sister, Kallurti (another devil worshipped in South Kanara) is said to have taken full revenge for the illtreatment of her brother to which the fail of the Karkal Wodeyars is attributed.2 The legend also amply illustrates the life of a sculptor, his skill, his sense of honour, his hereditary attachment to his vocation, his small remuneration, as well his hardships which often disabled him for life, though his indefangable enthusiasm for his task was more than could be curbed by such calamities. in spite of all this we cannot fail to notice that lack of versatility in expression, which resulted in repeating the same acts and same acts and same forms over and over again at Belgula, at Karkal, and also at Yenur, almost like a machine turning out stereo-type blocks. "Numberiess images might be figured," says Smith. " without adding anything to the reader's knowledge of Indian art. They differ from one another merely in the degree of perfection attained in mechanical execution."3 There is in the Madras Museum, a Jama image on the base of which are written the words that King Salva Deva, 'a great lover of Sahitya (literature), 'made (the image) according to rule.'4 There are innumerable such images made of metal, stone, or even gens. "The Jainas," as Walhouse has remarked, "delighted in making their images of all substances and sizes, but almost always, invariable in attitude, whether that he seated or standing. Most of the images belong to the Digambara sect or school, and are nude. Small portable images of the saint are made of crystal, alabaster, soap-stone, bloodstone, and various other materials; while the larger are carved from whatever kind of stone is locally available. He also mentions a life-size brass image of Santiswara at Yenur, "erect and enshined in burnished silver and brass-work variegated with red

Evidently, Timmeraja who erected the Yenur colossus. He must therefore
have belonged to the Ajila or Ajalar family. See, Sturrock, op.
cit, p. 55.

<sup>2</sup> Burnell, op cit, p. 224.

<sup>3</sup> Smith, op cit, p 268.

<sup>4.</sup> Rangacharya, Inscriptions of the Medias Presidency, II, 325

ornaments." Each Tirthankara is distinguished from another by his colour, his chinnha and lānchhana and the Yakshas and Yakshinis who attend on him; the Svetambara images differ from the Digambara particularly in the nudity and absolute lack of ornament in the latter. But, in the words of Mr. Nanalal C. Mehta, "Somehow or other the aesthetic element was over-shadowed by other considerations, and size rather than strength in sculpture, elaboration of detail more than the beauty of form or outline in building, and narration more than accomplished expression in pictures become the dominant qualities of Indian art as developed under the austere influence of Jainism". 3

Another peculiar contribution of the Jainas, not only to S uth Indian, but also to the whole of Indian or even Eastern art, is the free-standing pillar, found in front of almost every basti or Jaina temple in South India. "In the whole range of Indian art," observes Smith, 'there is nothing, perhaps, equal to these Kanara pillars for good taste. A particularly elegant example, 521 ft, in height, faces a Jain temple at Mudbidrê. The material is granite, and the design is of singular grace (c. 11th or 12th cent. A. D.)" 4 There are about twenty such pillars in the District of South Kanara alone, which made many other distinctive contributions to Jaina art, as we shall notice in the course of these pages. There are two kinds of such pillars in South India, namely, the Brahma-deva-stambhas and the Manastambhas. The former bear figures of the Brahmanical god Brahma; the latter are taller and have a small pavilion at the top on the capital. We have already referred to the Tyaqada Brahma-deva-pillar at Chandragiri which is considered 'a beautiful work of art'. The fine Mana-stambha in front of the Parsvanatha Basti at Sravana Belgola is distinguished by a sikhara over the cell which is always surmounted by a small dome, "as is universally the case with every vimana in Dra-

<sup>1.</sup> Walhouse cited by Smith, op. cit., pp. 238, 268.

<sup>2.</sup> Burgess, Digambara Jam Iconography, Ind. Aut. XXXII, p. 459 f.

<sup>3.</sup> Mehta, Studies in Indian Painting, p. 22.

<sup>4.</sup> Smith, op. cit., p. 22.

<sup>5.</sup> Ep. Ind. VIII. p. 123.

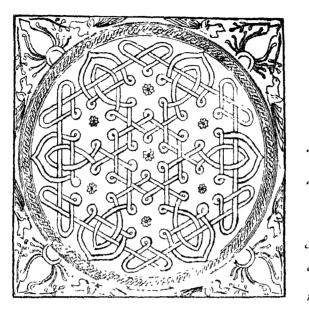



मूडविट्री के चन्द्रनाथ-चैत्यालय के लंगों में खुरी हुई हस्तकता के नमूने

(श्रोयुत एस० चन्द्रगज के सौज्ञन्यंत)

vidian architecture, instead of with the amalaka ornament of the Northern sikharas."

These stambhas or detached pillars are quite different from the dipa-stambhas or lamp-posts of Hindu temples, and in the opinion of Fergusson, "are the lineal descendants" of the Buddhist ones which bore either emblems or statues-generally the former or figures of animals. "Pillars are found of all ages in India." he says. " from Asoka pillars down to the Jainas. They might be compared to the Egyptian obelisks-but when we look at the vast difference between their designs, it becomes evident that vast ages must have elapsed before the plain straight-lined forms of the obelisks could have been changed into the complicated and airy forms of the Jaina stambhas". Mr. Walhouse remarks, "The whole capital and canopy (of Jaina pillars) are a wonder of light, elegant, lightly decorated stone work; and nothing can surpass the stately grace of these beautiful pillars, whose proportions and adaptations to surrounding scenery are always perfect, and whose richness of decoration never offends"5

Apart from these pieces of individual statuary or architectural work, the Jainas distinguished themselves by their decorative sculpture, and attained a considerable degree of excellence in the perfection of their pillared chambers which were their favourite These took various shapes and gave full play form of architecture to a variety of designs, differing according to the locality, the nature of the climate or the substance available out of which to execute their artistic ideals Dr. Coomaraswamy finds fault with Fergusson for his "sectarian classification" which he says "is quite misleading;" " for, just as in the case of soulpture there are no Buddhist, Jaina, or Brāhmanical styles of architecture, but only Buddhist, Jaina and Brahmanical buildings in the Indian style of the period."4 Without entangling ourselves in this controversial question, we might accept the geographical classification of Dr. Coomaras wamy as an "adequate" (though not "the only")

<sup>1.</sup> Fergusson, op. cit., p. 75.

<sup>2.</sup> Ibid. pp. 81-83

<sup>3.</sup> Walhouse, Ind, Ant. V. p. 39.

<sup>4.</sup> Coomaraswamy, History of Indian and Indonesian Art, pp. 106-7.

celassification, for our purposes. "The three most clearly differentiated types are," according to him, "the Northern marked by the curvilinear sikhara the Southern, with a terraced pyramidal tower, of which only the dome is called the sikhara and the Central, combining both types with peculiarities of its own." These three types are thus designated in the Silpa-sastras:

- A. Nagra-mainly, North of the Vindhyas
- B. Vêsara-Western India, the Deccan and Mysore.
- C. Drāvida-Madras Presidency and North Ceylon.1

It is to be understood that these are the most predominent characteristics of each area, but not the monopoly of any particular zone. For instance, in a Ratta inscription of Saundatti that king Rājā "caused to be erected at Kalpôlê a temple of Jina, wonderful to be heheld, the diadem of the earth, having three pinnacles (šikharas) unequalled so that Brahma, Vishnu and Siya were charmed with it;" he also built "a place of retreat for the high-minded devotees of the god Santinatha (Jina) adorned with golden pinnacles and arched portals, fashioned like a seamonster, and pillars of honour, etc."

A more peculiar type of Jaina temples is found in South Kanara, below the ghats on the West Coast. Apart from the Betta or shrines consisting of an open court-yard surrounded with cloister round about the colossi, are the temples of Mudbidrê, belonging mostly to the time of Vijayanagar Kings,—with their sloping roofs of flat over-lapping slabs, and a peculiar type of stonescreen enclosing the sides, recalling a Buddhist railing—resemble Himalayan structures, rather than anything else more familiar in India.<sup>3</sup> The

<sup>1.</sup> Cf. Ibid., pp. 106-7.

<sup>2.</sup> Fleet, Ratta Inscriptions, JBBRAS X, p. 235.

<sup>3.</sup> Cf. Coomaraswamy, op. cit., pp. 118-19, Fergusson, op. cit., p. 75 f. This ressmblance with Nepalese or Himalayan architecture is generally explained by saying that "similar conditions produced similar structures"; but those who say this forget or are unaware of the existence of a number of Nepalese jogis at Kadri (Mangalore) from unknown times, in the vicinity of whose Matha are a number of tombs said to be those of Gorakh-Nath and his followers from the Himalays. If this fact does not wholly explain, it certainly lends support to the hypothesis of actual Northern influence.

influence of this style is seen not merely in South Kanara, but also further South along the coast. Mr. Logan observes, "The Jains seem to have left behind them one of their peculiar styles of temple architecture; for the Hindu temples, and even the Muhammedan mosques of Malabar, are all built in the style peculiar to the Jains, as it is still to be seen in the Jain bastis at Mudbidrê and other places in the South Canara district" How the Muhammedans came to adopt this style for their mosques, he explains by stating that some of the original nine mosques were built on the sites of temples (or bastis) and perhaps the original buildings were retained or they set the model to later mosques. 1

Of the various styles we can only choose a few typical instances, and dwell more on the peculiarities of the consolidated Jaina art as a whole.

The bastis on the Chandragiri Hill (Sravana Belgola) are fifteen in number. They are all of the Dravidiam style of architecture and are consequently built in gradually receding storeys each of which is ornamented with small simulated cells. No curvilinear sikhara, such as is universal with the Northern Jainas, occurs among them, and their general external appearance is more ornamental than that of the Northern Jaina temples.<sup>2</sup> Quite in contrast to these are the bastis of Mudbidre.

The external plainness of the Jaina temples of South Kanara gives no clue to the character of their interiors. In the words of Fergusson, "Nothing can exceed the richness or the variety with which they are carved. No two pillars are alike, and many are ornamented to an extent that may almost seem fantastic. Their massiveness and richness of carving bear evidence to their being copies of wooden models."

This last observation is fully confirmed by an inscription in Coorg, above the ghats, which definitely speaks of a basadi made of wood to serve as model for another to be later on constructed

<sup>1.</sup> Logan, Malabar, pp. 88-618; cf. Fergusson, op cit., pp. 7, 68-9.

<sup>2.</sup> Cf. Fergusson, op. cit. 1., p. 172, Red II, p. 74.

<sup>3.</sup> Ibid., pp. 789, Sturrock, op. cit., p. 85

in stone. Its estimated cost was 330 honnu. The wooden model must easily have been dispensed with in cases of material which was as tractable as wood. For instance, at Bārkur. Buchanan observed a basti, built by the Wodeyars, about which he remarks—"The workmanship of the pillars and carving is superior to anything that I have seen in India, probably owing to the nature of the stone which cuts better than the granite in common use, and preserves its angles better than the common pot-stone, of which many temples are constructed." The variety of material used for temple structure, naturally varied with the locality. There is a Jaina temple in Belgaum with pillars of black Belgaum porphyry which is said to take a high polish and is strongly magnetic. At Ellora, in one of the Jaina caves, a shrine has two round pillars of polished red stone which give a hollow metallic sound when tapped with the fingres.

The plans of these bastis are everywhere the same, with but slight variations according to size. They begin with spacious well lighted porches or mandapas—of which there are three in larger temples, (known respectively as Tirthankara.—Gaddige,—and Chitra-mantapas), and two in smaller ones (called Tirthankara, and Namaskara-mandapis)—leading to a cell in which the images of one or more Tirthankaras are placed.<sup>4</sup> A special type of the smaller shrines common in Mysore is what is called the Trikutāchal with three garbha-girihas, three sukhanāsis, and a Navarangi or porch. Shrines of this type are taken as good specimens of the Hoysala style, two examples of which are: the Jaina basti at Markuli (a small village 3 miles east of Ambuga on the Mysore Arsikere railway-line) and the Santinatha temple of Jinanātha-pura (a mile north of Sravana Belgola). The latter is said to be the most ornate temple in the whole of Mysore State.<sup>5</sup>

<sup>1.</sup> Cf. Rice, Coorg Inscriptions, Ep. Car, I, 10, p. 56.

<sup>2.</sup> Buchanan, op. cit. III, pp. 132-33.

<sup>3.</sup> Cf. Belgaum, Bom. Gaz. XXI, p. 540.

<sup>4.</sup> Fergusson, op. cit., p. 79; cf. Madras Ep. Rep. 1916-17, pp. 113-14.

<sup>5.</sup> Mysore Archæological Report, 1925, p. 1: Ep. Car. II Introd., pp. 32-33.

Another variety of smaller temple is that found at Guruvay-anakêrê in South Kanara. It is a five-pillared shrine, in front of the larger temple to which it belongs Fergusson has observed that four pillared shrines are not uncommon in the Southern temples, but five pillars is peculiar,—and also having access to the upper chambers (which in this case are three in number).¹ The Meguti temple at Aihole, in the Bijupur District, is also said to be "somewhat peculiar, the shrine being surrounded by eight small rooms (8 ft. wide) in place of a pradakshina passages "² But by far the best model of a Jaina temple is that of the Chaturmukhbasti or the four-faced temple, found at Karkal and Gersoppa; a plan of of the latter is given on the page opposite. The following description of the former by Walhouse is also worth reproduction:—

"On a broad recky platform below the bill on the side next the town stands a remarkable Jain temple, much differing from the ordinary Hindu style; square with a projecting columned portico facing each of the four quarters. The columns, quadrangular for a third part of their height, pass into rounded sections, separated by cable bands, and have the sides and sections richly discorated with deities, and most graceful and intricate arabesque designs, rosettes and stars, leaf and scroll work, in endles combination, all made out of the carver's brain, wrought almost as finely as Chinese avory work. The friezes and pediments round the porticoes and temples are ornamented in like manner, and frequently a stone in the wall displays some quaint wonderfully well-out device; a hundred-petalled flower disc, two serpents inextricably intertwined, or a grotesque head surrounded with fruitage. The temple is roofed with immense overlapping flagstones, and bore some sort of cupola now ruined in the centre. On the massive folding doors of one of the portals being rolled back, a strange sight is disclosed. In a large square recess immediately facing the entrance stand three life-sized images of burnished copper, the counterparts of the great statue on the hill above, each

<sup>1.</sup> Fergusson, op. cit., p. 79.

<sup>2.</sup> Ibid. I., p. 356; cf. Havell, Ancient and Mediaeval Architecture of India, p. 68.

resembling each, and looking weird and unearthly in the gloom of the adytum as the light through the opening doors falls upon them. A like triad stands within each of the other three entrances."1

Details of the interiors of other Jaina temples also reveal an almost confusing variety of figures, decorations, and symbols. give but one illustration, in the Markuli temple, already referred to, the main image of Adisvara is scated in Yogamudra, palm on palm crossed legs in the front Behind him is a prabhavāli built against the wall. On either side are standing figures of Bahubali and Parsvanātha with a serpent of five hoods over the heads of the latter, Bāhuhali is flanked by two small figures one with six hands and another only with two. Of the six hands and another only with two. Of the six hands of the former, three hold respectively an ankuśa a kalaśa, and a trident; the rest hold fruit. Another seated male figure has four hands holding an ankuśa, akshamālā, and fruit in the three with the fourth hand in Varadahasta pose. There is also a female figure with twelve hands: Four on the right hand four on the left holding each a chakra or disc; two with a thunderbolt, and the remaining, with a lotus and narada-hasta. On the ceiling are lotuses and other flowers.2

Often on the pillars of Jaina temples are curious figures like that of the giraffe or the interlaced basket work of which Fergusson finds parallels in Irish manuscripts and crosses, as well as in America and the valley of the Danube in Europe.<sup>3</sup> The number of pillars also is sometimes far in excess of mere architectural needs, as in the case of the Thousand Pillar Basti of Mudbidré. "It is very extensive, magnificient, containing on and about a thousand pillars and no two alike. In the prophylaeum are several of great size, the lower halves square, the upper round and lessening, recalling Egyptian forms, and all covered with a wondrous wealth of sculptured gods, monsters, leaf and flower-work and astonishing arabesque interlacement cut with admirable clearness. One quadrangular face bears a hymn graven curiously in twenty-

<sup>1.</sup> Cf. Sturrock, op. cit., p. 90.

<sup>2.</sup> Cf. Mysore Archæological Report, 1925, p. 2.

<sup>3.</sup> Cf. Fergusson, op. cit., p. 82.

five small compartments, each containing four compound words, which may be read as verses in all directions, up or down, along or across. On the outer pediment there is a long procession of various animals, living and mythical, among them the centaur and mermaid and an excellent representation of a giraffe." The two specimens of wood-carving, viz., the Panchanāri-turaga and Navanāri-kunjara, are also from Mudbidre and belong to the Chouter's place there.

To these illustrations from Mysore and the West Coast we might add another from the Decenn to show that the love of profusion and variety was essentially the same, whether in the North or South differing only in the details of expression. The temple of Belgaum with its pillars of magnetic black porhyry has already been referred to. Its sculptures are no less interesting. The brackets of the pillars are ornamented with heads of cobras. each of the eight architraves which support the dome of the temple are carved five small cells or mandirs, each containing a sitting Jina, and, between the cells are four attendants or supportersstanding figures each under a small canopy. On one carved slab is a figure on horse-back with a high cap, a canopy or umbrella over his head, and a woman behind him. Another is a fancy alligator or makara, a large-headed gaping and similarly mounted short legged dragon. In the centre of the dome is a beautiful pendentive boldly designed and well executed, but damaged at one point. The door leading from the hall to the inner temple has been very gracefully carved. On the centre of the lintel is a sitting Jina and above the cornice are four sitting men. On the neat side pillar colonettes are five bands with human groups in some of which the figures though little more than an inch high are in strong relief. Inside the bands of human figures is a band of rampant lions, their necks adorned with high frills. Outside the colonettes is a hand of holy swans, another of lions, and a third of human figures, mostly on bended knees. The pillars of the inner temple or shala are square and massive, relieved by having all the

<sup>1.</sup> Walhouse quoted by Sturrock, op. cit., p. 88.

chief fronts, the triangles on the base and neck, carved with flowers A richly carved door leads to the small ante-chamber in front of the shrine. On the under-side of the door cornice is carved a dancing figure between two musicians.

It will be at once noticed that the austere asceticism which symbolised itself in the huge stoic and naked monoliths was also counter-balanced, if not more than counter-balanced by the abundance and variety of these sculptures which in a sense give expression to the later and emotionalised Jainism. are not a few traces of the early tree and serpent worship of the Dravidians in Jaina sculptures; and the five, seven, or thousand headed  $n\bar{a}g\bar{a}$  is everywhere present in the Jaina temples. It is in fact, observes Fergusson, the naga that binds together and gives unity to the various religions of South India; and snake images are very frequent about Jaina temples particularly in Mysore and Kanara.2 In the Chatur-mukha Basti at Gersoppa there is, among the various Digambara figures huddled together, one of Parsvanatha with a beautifully carved seshaphana as also in the exquisite seated marble figure still worshipped at Fravana Belgola. Hindu or Brāhmanical influence is also traceable in the sculptures of Indra or Sakra, Garuda, Saraswati, Laxmi, etc.,8 striking examples of which are found in the figure of Laxmi bathed by two elephants at the entrance of the great enclosure round the Gummata at Belgola, and in the huge seated figure of Indra which has given the name of Indra-subha to one of the most interesting caves at Ellora This naturally leads us to a consideration of Jaina excavations in South India, which are perhaps more numerous in the Bombay Division than anywhere else in the peninsula:-

"The varying practical requirements of the cult of each religion, of course, had an effect on the nature of the buildings required for particular purposes," observes Smith, 4 and the striking

<sup>1.</sup> Belgaum, Bom Gaz. XXI, pp. 540-41.

<sup>2.</sup> Cf Fergusson, op. cit. I, pp. 42-44 and 44 n 1; ibid. II, p. 79.

<sup>3.</sup> Ibid., pp. 4-5; Buhler. Indian Sect of the Jainas, App. by Burgess, Jaina Mythology, p. 61 f.

<sup>4.</sup> Smith, op. cit., p. 9,

paucity of Jaina caves, as compared with either Buddhist or Brahmanical ones, is a strong commentary upon those who adversely reflect upon the ascetic nature of the Jains religion. importance attached to the lay community, as well as the active part played in wordly life by the Jaina monks, must largely account for the fact that although like the Buddhists the Jaines had a monastic organisation "it never attained power like that of the Buddhist order". 1 As Burgess has pointed out, the Jaina caves in Western India do no exceed 4 per cent of the whole. figures given by him are: Buddhist 720; Biāmanical 160; and Jaina only 35. The earliest of these belong to the 5th or 6th Century A.D. and the latest perhaps to the 12th century A. D. They are all Digambara, and include one or two very fine specimens. Like the Brahmanical caves they are also built after the plan of the Buddhist vihāras, probably "as a means of pressing their candidature for a larger share of popular favour." Chota Kailas or smaller Kuilās, at Ellora, is a curious example of the imitation of the works of one sect by the votaries of another "For there can be no doubt," says Burgess, "this was undertaken in imitation of the great Brammical temple of Kailan, but on a much smaller scale." He also adds, "these two temples cannot be far distant in date" (3th cent. A.D.)3

By far the most interesting caves of the Jainas in this part of the country are of course, the gr ups called the Indra Sabhā and Jagannātha Sabhā. They constitute a maze of excavations leading from one into another, and Havell observes—"The name of the two temples, and the orientation of their shrines indicate that unlike most of the other shrines at Ellora, it was not the tamasic aspect of the Trimūrti that was here invoked, but the blessings of the Rain God, represented by Vishnu the preserver and his sakti, Laxmi, the bringer of prosperity. Only as the temples belonged to the Jaina sect they appealed specially to their saints, the Tirthankaras, to whom analogous divine powers were attri-

<sup>1.</sup> Cf. Ibid., p. 11.

<sup>2.</sup> Burgess. Cave Temples of India, pp. 170-71.

<sup>3,</sup> Ibid., pp. 495-96

buted. With this qualification of the symbolism of the structure and ornament has the same significance as in Brahmanical and Buddhist temples."1

The entrance of the Indra Sabhā is completely sculptured ont of a living rock, like the Kailas temple which it resembles in many respects, though on a considerably smaller scale. Immediately within the walls is the Jaina equivalent of Siva's Nandi shrine. The cubical cell is of the Brahma type, and stands for the fourheaded Brahma symbol as seen at Elephanta, though the four sides are sculptured with the figure of Mahāvira. The main block of Indra Sabhā consists of a two-storeyed temple, out into the rock for a depth of over 100 ft. "Perhaps the most remarkable of the sculpture of the Indra Sabhā," observes Havell, "is the strikingly beautiful and original facade of the side chapel on the western side of the main temple, the richness of which contrasts so admirably with the larger surfaces of the grand chhaja shading the the main front and the magnificent profile of the elephants kneeling above it."

The figure of Indra himself is sculptured on the left of the main temple, seated on a sleeping elephant. Similarly seated under a tree, carved with infinite care and accuracy with birds, fruits and leaves brought into remarkab'e relief, is Indiani in the opposite corner facing her Lord. This goddess, unlike Indra, is seated on a crouching lion whose head is completely damaged. She is not the only goddess in the group. There is also four-armed Devi with two discs in the upper hands, and a vagra in her left, resting on her knee. left is another goddess with eight arms seated on a pea-cock; evidently Saraswati. Some of the remarkable things to note are the dogs and deer at the foot of Mahāvira's throne in the Jagannātha group. There are numerous other figures common to other Jaina temples, but the magnificent pillar carving with nude standing Digambaras on their inner face, is particularly note-worthy. (See photograph opposite) | To be Continued.

<sup>1.</sup> Havell, op. cit., p. 201. The Brahmanical caves predominate at Ellora; they are 17. whereas Buddhist ones are 12, and Jina only five. All are situated within the radius of a mile.
2. Cf. Plate LX1, Havell, op. cit., p. 202.

### A NOTE ON DEŚĪ-GAŅA.

Until before the time when the Jaina Order came to be divided into the two prime sections, viz, 'Digambara' and 'Syōtāmbara' it was also known by the general names such as "surfa". 'sufficient' In about 136 A. V., which is about 80.81 A.C. it was split up into the two sections named above; 1 whenceforth the Digambara section also came to be called as the "Mula-Sangha" (महाराष्ट्र) especially in the Deccan and South India. The famous Kondakundachārya ( केस्पडकन्टाचार्य), who was also called l'admanandi (प्रातनिक)2 is said to have been a leader of the Müla-Sangha during his time.3. About 700 years after the Nirvana of Sri Mahavira (528-527 B.C) ie., in about 172-173 A.C., this Müla-Sangha again was divided into four sub sanghas, viz., देवसंघ, नन्दिसंघ, सिइसंघ and सेनसंघ Arhadbali Achārya who was the spiritual descendent of the great Kondakundacharva, and perhaps then gradually later on came into being further sub-divisions called 'ganı' (गण), such as 'बलाटकारगण', 'प्रनादगण' etc., and yet further ones called "gaccha" (गच्छ), such as सरस्वतीगच्छ, पारिजातगच्छ, etc., and still further ones callel 'vali' (बिल)', such as पनसागेबलि As will be seen from the quotations given below, all these different sections, sub-sections, etc., such as संघ, गण, गच्छ and बिछ did not (and even now do not) connote any difference whatsoever, in tenets or observance or anything else of the members of adherents of the respective divisions, but, as it is said, they were brought into operations merely as a set-off against the possible misunderstanding

<sup>1,</sup> छत्तीसे बरिससए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । सोरहे बलहीए उपपरणां सेवड़ां संघा ॥ (दर्शनसार श्लोक ११)

<sup>2.</sup> पद्मनिद्प्रथमाभिधानः श्रीकाम्डकुन्दः । (श्रवण् शि नं ६४)

<sup>3.</sup> श्रीकेयदकुन्दनामाभूनमूलसंघगणात्रणी । (Ibid No. 69).

<sup>4.</sup> Be it noted once for all that this word 'बिंब ' is not the Sanskrit word 'बिंब ' meaning ' a fold ', but a Sanskritised form of the Kanarese word 'बिंब ' (balı) which means 'a family', and of course 'a spiritual family' in this case.

or the like that might be brought about in future, when the religion was spread broadcast over the land.

'अर्हर्जालः संघचतुर्म्विधं स
श्रीके। ग्रहकुन्दान्वयम् लसंघं ।
कालस्वभाव। विह्नायमानद्वेषेतराल्पोकरणाय चके ॥

तत्सेननन्दित्रिदिवेशसिह्संघेषु यस्तं मनुते कुहक्सः ।

संघेषु तत्र गणगच्छवालत्रयेण
लेकस्य चन्नुवि भिधानुवि नन्दिसंघे
देशोगणो धृतगुणोऽन्वितपुस्तकाल्य
गच्हे.....॥¹
देवनन्दिसिहसेनसिंघभेदचर्त्तनां
देशभेदतः प्रवेषधभाजि देवयोगिनां।
वृत्ततः समस्तते। ऽविरुद्धधर्मसेविनां
मध्यतः प्रसिद्ध वय नन्दिसंघ इत्यभूत ॥
नन्दिसंघे सदेशीयगणे गच्छे च पुस्तके।²

श्रीमूळसंघे तते। जाते निन्दगणप्रभेद्विलसद्देशीगर्यो विश्रुते।

Thus the Desigana (देशीगण) is a section of the larger division called the Nandi Sangha (निन्द्संघ). This Desigana is variously called as देशीय, देशिय, देशिय, देशिय, देशिय, देशिय, देशिय, देशिय, विश्वय, देशिय, विश्वय, विश्व

पूर्व जैनमतागमान्धिविधुवच्छीनन्दिसंघेऽभवन्
सुन्नानर्द्धतपोधनाः कुवलयानन्दा मयूखा इव ।
सत्संघे भुवि देशदेशनिकरे श्रीसुप्रसिद्धे सति
श्रीदेशीयगयो द्वितीयविलसन्नामा मियः कथ्यते ॥

<sup>1.</sup> Sravapabelgola Inscriptions. No. 254.

<sup>2.</sup> Ibid, No. 258. 3. Ibid, No. 64. 4. Vide Nos. 64; 70; 73; 117; 125; 126; 127; 128; 268; 351 etc.

<sup>5.</sup> Quoted in the Introduction (p. xxx) to "Dravya Sangraha "S,B.J.

Therefore the said now seems to have been so called as its usual became famous in every country (total and spread Jainism. perhaps on a religious mission to preach and spread Jainism. But this explanation seems to be lacking in historical sense in that it clearly seems to have been easily based on the actual and primary meaning of the word 'to which means 'a country'; or in other words, this explanation is merely a ready-made enlargement of the literal sense of 'to accept this explanation, but shall offer mine own in instead, which, however, I leave to the readers to judge.

That portion of the Deccan that lay between the Western Ghaut Bālāghāt (बाह्याद्याट) the Karņātaka country of the ancient and medieval times 2 and the river Godarari was called simply the Dēśa; and the Brāhmanas, who were the inhabitants of this country of 'देश' are still known as 'देशस्य' Brāhmaņas. It is because a certain portion of the members of the affasia colonised or settled or otherwise dwelt in the said country of to, I presume, their section must have come to be called देशोगण. For as we have seen above, there are other sections of "Mūla-Sangha," which are called the 'पन्ताट -गण' and 'काण्र-गण'. Now in the former name, the word ' प्रशाद' is the name of a certain portion of South India, which now lies in the S W. of the Mysore State, and its capital was Kittipur किचित्र or Kittur (किच ह) which is now included in the हेमाइदेवनकारे tālūka of the said state. The Greek geographer Ptolmey (150 A. C) has mentioned the 'Pounnata' (or Pounata) as containing mines of the precious stone, known as 'beryl' (वैडर्य). The पुन्नाट संघ of the Digambara Jainas was also known as किन्द्र संघ Though it is not possible to say where the place called ( )

<sup>1.</sup> The uplands of the present North-Kanara district (in Bombay Presy.) Vide "Bombay Gazeteer, Vol. XIII, pt. I p. 2.

<sup>2.</sup> Vide "Imperial Gazeteer" Bombay Prescy) vol. I, pp. 194-196.

<sup>3.</sup> महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष भाग १४ ('देश')

<sup>4.</sup> In the earlier times 'पुन्ताद' included also the present district of Coimbatore in the Madras Presidency.

<sup>5.</sup> Sravanabelgola Inscrips. No. 81.

was situated, it is quite clear at sings is and cannot but be the name of some certain locality, in that it contains the word is a Kanarese word meaning a town, a village etc., and having no sense else Therefore I believe that the sur called contains the word acquired that name, undoubte ly on account of having been formed as such; or having had its habitation in, or having had some or other conspicuous connection with that portion of the Deccan known as connection with

#### M. GOVIND PAI.

<sup>1. &#</sup>x27;sings' is the name of the place and thus the form of the nominative singular, whereas 'sings' is the genitive singular of the same. In the case of 'पुन्तार' also, the nom. sg. from is 'पुन्तार' (where the Kanarese suffix ताह = a country) and the forms 'पुन्तार' and 'पुन्तार' are each the Gen. sg. form, but as the said country has been termed in histories as पुन्तार (though quite wrongly) following the terminology of the Greek Ptolemy, I have kept it as it is.

#### Opinions.

- 1. Mr. A. Banerji Sastri, Professor & Head of the Department of Sanskrit, Hindi, Bengali & Maithil, Patna College:—
- "Appears to me to be a useful and promising undertaking. Jaina texts contain valuable material for the history of India and their publication in the pages of this Journal will be of great help to students of Indology. I hope the editors will keep this in view in their choice of materials."
  - 2. Prof. E. J. Rapson, M.A., 8, Mortimer Road, Cambridge :-
- "Please accept my best thanks for your kindness in sending me a copy of 'the Jaina Antiquary.' I wish this Journal all success."
- 3. Mr. Chintaharan Chakravarti, Kavyatirtha, M.A., Lecturer, Bethune College:—
- "It is a fine publication and I wish it a glorious future. I have every hope that you would not spare any pains for keeping up the scholarly standard of the paper so that it may win the sympathy and respect of the world of scholars. The articles in the first number are all well-written and bespeak a bright future. I highly appreciate your idea of publishing old tents through the pages of your journal. The Descriptive Catalogue of Sanskrit MSS and the Pratimālekha Samgraha will be highly useful publications when completed."
- 4. Mr. S. C. Ghoshal, M.A., B.L., Saraswati, Kavyatirtha, Vidya-Bhushan, Bharati, Sadar Sub-Divisional Officer, writes from Cooch Behar.:—
- "I welcome the appearance of the Bhaskara as there was no Journal of this nature specially devoted to antiquarian researches regarding Jainism. I find the articles interesting and illuminating, and wish every success to the undertaking."
  - 5. Mr. V. S. Agrawala, Curzon Museum of Archæology, Muttra:-
- "I am indeed grateful for your kindness in sending me the first issue of the Jain Antiquary, which, from its inception, forebodes such encouraging perfermance. It supplies a real want in the domain of Jainology and must very soon occupy its due place as the standard Quarterly Research Journal concentrating on all branches of Jain literature, art

and archæology. It was painful to see Jain sources languishing for want of a suitable medium of utterance, and you therefore deserve unanimous congratulation for having so admirably realized the needs of the time."

- 6. Prof. Otto Stein PH.D. writes from Prague (Zekoslovekia):-
- "The Jain Antiquary is highly interesting and I will not fail to contribute."
  - 7. Prof. Bibhuti Bhushan Dutta writes :-
- "Kindly accept my best thanks for the first issue of the Jain Antiquary. It is very promising."

### RULES.

- a. The inland subscription is Rs. 4 (including postage) and foreign subscription is 6 shillings (including postage) per annum, payable in advance. Specimen copy will be sent on receipt of Rs. 1-4-0.
- 3. Only the literary and other decent advertisements will be accepted for publication. The rates of charges may be ascertained on application to

THE MANAGER,

## The "Jaina Antiquary" Jain Sidhanta Bhavan, Arrah (India).

to whom all remittances should be made.

- 4. Any change of address should also be intimated to him promptly.
- 5. In case of non-receipt of the journal within a fortnight from the approximate date of publication, the office should be informed at-once.
- 6. The journal deals with topics relating to Jaina history, geography, art, archæology, iconography, epigraphy, numismatics, religion, literature, philosophy, ethnology, folklore, etc., from the earliest times to the modern period.
- 7 Contributors are requested to send articles, notes, reviews, etc., type-written, and addressed to.

#### K. P JAIN, Esq. M R. A. S,

EDITOR, "JAINA ANTIQUARY"

Aligani, Dist. Etah (India).

(N.B - Journals in exchange should also be sent to this address.)

- 8. The Editors reserve to themselves the right of accepting, or rejecting the whole or portions of the articles, notes, etc.
- 9. The rejected contributions are not returned to senders, if postage is not paid
- Two copies of every publication meant for review should be sent to the office of the journal at Arrah (India).
- 11. The following are the editors of the journal, who work honorarily simply with a view to foster and promote the cause of Jainology:—

PROF. HIRALAL JAIN, M.A., L.L.B. PROF. A. N. UPADHYE, M.A. B. KAMTA PRASAD JAIN, M.R.A.S. Pt. K. BHUJABALI SHASTRI.

## आरा जैन-सिद्धान्त-भवन की प्रकाशित पुस्तकें

| <b>(\$)</b>  | मुनियुत्रतकाव्य (श्ररित) संस्कृत और माचा-टीका-सहित                         | •••   | રા)                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| <b>(</b> ၃)  | ब्रानप्रदीपिका तथा सामुद्रिक शास्त्र भाषा-टीका-संहित                       | •••   | <b>१)</b>                       |
| ( <b>£</b> ) | जैन-सिद्धान्त-भारकर १म माग को १म किरण…                                     | • • • | <b>१</b> )                      |
|              | " २य तथा ३य सम्मिख्ति किरणें                                               | •••   | (।)                             |
| (¥)          | भवन के संग्रहीत संस्कृत, प्राष्ट्रत, हिन्दी प्रन्थों की पुरा <sub>षी</sub> | -     | ॥)<br>श्रद्धं मूल्ब <b>है</b> ) |
| (k)          | मधन की संगृहीत अंप्रेजी पुस्तकों की नयी सूची                               | •••   | m)                              |

प्राप्ति-स्थान— जैन-सिद्धान्त-भवन, आरो (बिहार)।

प्रकाशक तथा सुवक-बाबू देवेन्द्रकिशोर जैन, श्रीसरस्वती प्रिविटङ्ग वर्कत्, आरा,।

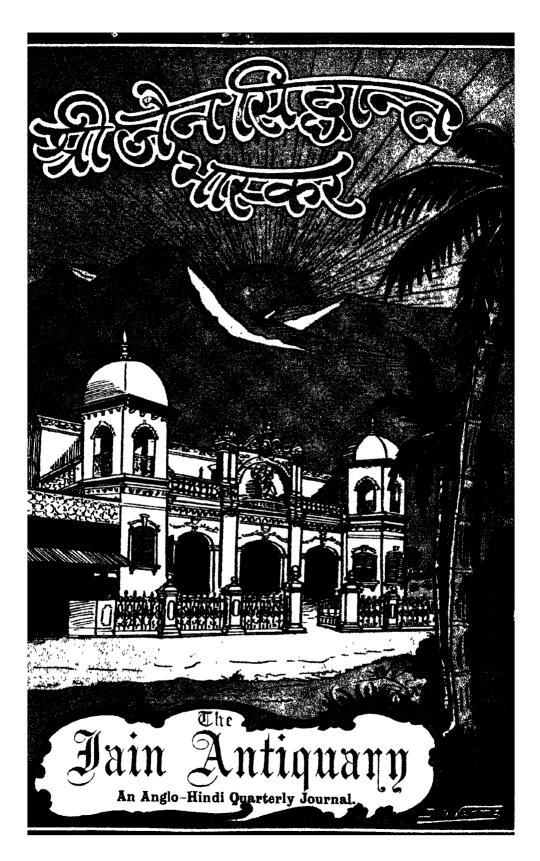

### श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम।

कर शहरे हो दिस्सी प्रिथिय होगासिक एउ है. हो वर्ष में जन सित

- १ जैन-सिद्धान्त-भास्कर श्रङ्गरेजी हिन्ही मिश्रिन जैमासिक पत्र है, जो वर्ष में जून, सितम्बर, दिसम्बर श्रौर मार्च में चार भागों में प्रकाशित होता है।
- २ इसका वार्षिक चःवा देशके लिये ४) रुपये और विदेश के लिये डाक व्यय लेकर ४॥) है, जो पेशनी लिया जाता हैं। १।) पहले भेज कर ही नमूने की कापी मंगाने में सुविधा होगी।
- केवल साहित्यसंबंधी तथा अन्य भद्र विज्ञापन ही प्रकाशनार्थ स्त्रीकृत होंगे। मैनेजर, जैन सिद्धान्त-भास्कर, आरा को पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं। मनीआईर के रुपये भी उन्हीं के पास भेजने होंगे।
- ध पते में हेर फेर की सूचना भी तुरंत उन्हों को देनी चाहिये।
- प्रकाशित होने की तारीख से दे। सप्ताइ के भीतर यदि "भास्कर" नहीं प्राप्त हो, तो
   इसकी सूचना जल्द आफिस के। देनी चाहिये।
- ६ इस पत्न में श्रत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिहास, भृगोल, शिल्प, पुरातस्व, मृश्विविज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धर्म, साहित्य, दर्शन, प्रभृति से संबंध रखनेवाले विवयों का ही समावेश रहेगा।
- लेख, टिप्पणी, समालेखना—यह सभी मुन्दर और स्वष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक,
   श्रीजैन सिद्धान्त-भास्कर अत्रा के पते से आते चाहिये। परिचर्तन के पत्र भी इसी
   पते से आते चाहिये।
- किसी लेख, टिप्पणी बादि को पूर्णतः अथवा श्रंशतः स्वीष्टत अथवा अस्वीकृत करने
   का अधिकार सम्पादकमण्डल को द्वेगगा।
- श्वस्त्रीहत लेख लेखकों के पास बिना डाक व्यय भेजे हुए नहीं लौटाये जाते।
- १० समालोबनार्य प्रत्येक पुस्तक की दे। प्रतियाँ "भास्कर" आफिस, आरा के पते से भेजनी चाहिये।
- ११ इस पत्र के सम्मादक निज्ञ लिखित सज्जन हैं जो अवैतिनिक रूप से केवल मात जैन-तर्द्य के उन्नति श्रीर उत्थान के श्रमिश्राय से कार्य्य करते हैं:—

प्रोकेसर हीरालाल, एम.ए., एल.५ल.बी. प्रोकेसर ए. एन. उपाध्ये, एम.ए. बाबू कामता प्रसाद, एम.प्रार.ए.एस. पण्डित के. भुजबली, शास्त्री

### (श्रीजैन-सिद्धान्त-भवन श्रारा का मुख-पत्र)

## जैन-सिद्धान्त-भास्कर

#### श्रर्थात्

प्राचीन जैन-इतिहास, साहित्य एवं शोध-सम्बन्धी त्रैमासिक पत्र

भाग २ ]

[किरण ४

#### सम्पादक-मण्डल

प्रोफेसर हीरालाल, एम. ए., एल.एल. बी. प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये, एम.ए. बाबू कामता प्रसाद, एम. श्वार. ए. एस. परिडत के० भूजवली शास्त्री

- 4-(3)

जैन-सिद्धान्त-भवन श्रारा-द्वारा प्रकाशित

भारत में ४)

विदेश में श्रा

एक प्रति का 10

विक्रम-सम्बत् १६६२

# विषय-सूची हिन्दी-विभाग---

|              | चिष <b>य</b>                                                                                                                | A2              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (₹)          | भास्कर की वर्ष समाप्ति-किवता [ श्रीयुत पं० हरनाथ द्विवेदी ] ··· ···                                                         | \$18            |
| (૨)          | भ्रमरकीर्तिगयि-कृत पर्कर्मीपदेश                                                                                             |                 |
|              | [श्रीयुत प्रोफेसर हीरालाल जैन एम० ए०, एस० एस० बी० ]                                                                         | १२०             |
| <b>(£</b> )  | विजयनगर साम्राज्य श्रौर जैनधर्म [श्रीबुन पं० के० भुजवली शास्त्री]                                                           | १३२             |
| (A)          | निसिधि के सम्बन्ध में दो शब्द [श्रीयुत प्रो॰ ए० एन० उपाध्ये]                                                                | १३७             |
| (k)          | <b>श्रीऋषभदेव भगवान के</b> जीवनी के साधन<br>[श्रीयुत मुनि हिमाग्रुविजय न्याय-काव्य-तीर्थ]                                   | १४०             |
| (€)          | सिलार रहराज का नयासिलालेख श्रीर जैनधर्म [श्रीयुत बा॰ कामता प्रसाद जैन]                                                      | १८७             |
| <b>(v</b> )  | गत प्रथम पर्व द्वितीय किरगों में प्रकाशित श्रपने छेखों के विचय में कुक्क                                                    |                 |
|              | विशेष वक्तव्य [श्रोबुत पं० के० भुजबली शास्त्रा]                                                                             | १४२             |
| (5)          | देवचन्द्रकृत राजावली कथा की विषय-सूची [श्रीयुत एं० के० भुजवली शास्त्री]                                                     | १४४             |
| <b>(</b> &)  | "श्रीबाहुबलि शतक" की समालोचना<br>[श्रीबुत प्रो० हीरालाल जैन एम० ए०, एल० एल बी०]                                             | १५६             |
| <b>(</b> १०) | "Risabii-Deva" की समालोचना                                                                                                  |                 |
| -            | [श्रीगुत प्रो० हीरालाल जैन एम० ए०, एल० एत० बी०]                                                                             | १६०             |
|              | ग्रन्थमाला-विभाग <i>-</i>                                                                                                   |                 |
| <b>(१)</b>   | प्रशस्ति-संप्रह [श्रायुत पं॰ के॰ भुजबली शास्ता]                                                                             |                 |
| (૨)          | प्रतिमा-लेख-संग्रह [श्रीयुत बावू कामता प्रसाद जैन]                                                                          |                 |
| (₹)          | वैद्यसार [श्रीबुत सत्यन्धर आयुर्वेदाचार्य]                                                                                  |                 |
|              | श्रंग्रेजी-विभाग                                                                                                            |                 |
| [            | RULES FOR ASCETICS IN JAINISM, BUDDHISM & HINDUISM By S. C. Ghoshal, M A.B L, Saraswati, Kavyatirtha, Vidyabhusai Bharati ] | n,<br><b>67</b> |
| (2) J        | AINA ART IN SOUTH INDIA [By Prof. Shripad Rama Sharma, M.A                                                                  |                 |
| (3)<br>(4)   | OPINIONS.                                                                                                                   |                 |
| <b>\*</b> /  | SELECT CONTRIBUTIONS TO ORIENTAL JOURNALS.                                                                                  |                 |





#### THE JAINA ANTIQUARY. जैनपुरातस्य और इतिहास-विषयक त्रैमासिक पत्र

भाग २

मार्च, १६३६ । फाल्युन बीर नि० २४६२

किरग्र ४

Majoresocsocsocsocsocsocs

## भास्कर की वर्ष-समाप्ति

(के०--श्रीयुत पं० हरनाथ द्विवेदी)

वरवीर-धर्म-धुरधारी ''निर्मल'' निधिपति श्रपनाकर,
सहृदय सुविज्ञ सम्पादक-मगडल-श्रविरल-बल पाकर।?।
इतिहास-पुरातत्त्वों का शुचि-शुभ्र सार विकसाकर,
पाठक पवित्र-प्रेमी को प्रोज्ज्ञल कर से हुलसाकर।२।
जिनधर्म-चक्रधारी-भम ''चक्रेश'' चारु महिमाकरमंजुल-सुछ्त्र-छाया में शोभन यह वर्ष बिताकर।३।
लेखक-ललाम के श्रनुपम लेखन-प्रदीप दीपित कर,
श्री ''शान्ति''—सुधा-मानससर के हंस-वंश-भवतर कर।४।
छिब-धाम ''लाल छोटे'' की वर वृहत् लालिमा लाकर
सुख से निजतेज प्रसारा, ''भास्कर'' ने तम विनशाकर।४।

## अमरकीर्तिगणि-कृत षद्कर्मोपदेश

(ले o --- श्रीयुत प्रोफेसर हीरालाल जैन, एम.ए., एल.एल.बी.)

जुन्क प्रन्थकर्ता व प्रन्थ का पेतिहासिक परिचय पूर्व लेख में कराया जा चुका है। यहाँ इसके विषय भ्रादि का परिचय कराया जाता है। प्रन्थ का विषय नाम ही से स्पष्ट है। इसमें गृहस्थों के लिये नित्य पालने योग्य छह कर्मी का उपदेश दिया गया है। ये कह कर्म हैं देवपुता, गुरु-उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इन्हीं का विवरण प्रन्य की बौदह सन्धियों में किया गया है। तेरह कडवकों की प्रथम सन्धि का कवि ने षद-कर्म-निर्णय नाम दिया है। इसमें पूर्वोक्त कवि-परिचय के पश्चात् देवपूजा के हेत् सच्चे देव की परीक्षा की गई है। कवि का कहना है कि 'देव की जब परीक्षा करके पूजा की जायगो तभी उससे पुण्य होगा; बिना परीचा की पूजा से दुर्गति ही बढेगी''। 'दढ मिथ्यात्व में फँसे होने के कारण देव की परीचा न जान कर मुर्ख सभी के। देव मानने लगता है तथा श्रपने चित्त के। एक जगह कहीं भी नहीं लगाता। सब वस्तुओं में विष्णु का बास बताता है, फिर पीठे उन्हीं के लात लगाता है। आठ मूर्त पदार्थों में ईम्बर का भाष भाता है भ्रौर तत्काल ही उनका अविनय करता है। विष्णु के। नमस्कार करता है तथा सुकर और मच्छ का मारता है—उन्हें विष्णु की मृति समभ कर पाप का विचार महीं करता'। महाराज्ञस और भृत जे। श्रश्चि-रूप हैं तथा द्वेत्रपाल, बेताल आदि इनकी सेवा से क्या है। ना है ? ये तो हिंसा के घर हैं और दृष्कर्मी के बांधनेवाले हैं। षंडी आदि सब यागिनी मद्यपान श्रीर पशुभत्तण करनेवाली हैं; उन्हीं निर्द्यो यागिनियों का देवता मानकर निर्लक्ष संशय-विद्ध मन से, उनकी वंदना करता है। गौ भ्रादि तियँच जीवों के भड़ों का सुख से नमस्कार करता है जिनसे पाप का प्रसंग होने वाला है। बड़, पीपल, जामुन, नीम ऊमर, देहली, दूब, जल, जलचर तथा कंजिनी श्रादि

१ देउ परिक्किउ पुरणहं कारणु । अपिरक्किउ दुग्गइ-विन्थारणु । १, १, १

१ दिव-मित्यत्त-सहावारुवउ । तहो परिक्ख अमुणंतउ मूदउ । समज वि देव सहावें मंतइ । एकहिं कि मि ण चित्तु णियत्तइ । सम्बद्धिं वत्थुहिं विवहु पसंसइ । पच्छा ताइं मि पार्वीहं फंसइ । अट्टिहं मुत्तिहं ईसरु भावइ । तक्खणि ताहं मि अविणउ दावई । विवहु खबइ सुबरु तिमि मारइ । तहो मुत्तिउ पाविउ ण विवारइ ।

गृहस्थी के उपकरणों और जीवों के संहार करनेवाले आयुर्धा प्रादि सभी के। देवता मान कर उनके। विनय से नमस्कार करने लगता है। इन नाममात्र के देवताओं का प्रेरा हुआ, मूर्ख गुरुमों द्वारा घोखे में डाला जाकर, भ्रमता फिरता है। जो देव देखा उसी से लग गया; उचित श्रनचित की कुछ खोज ही नहीं करता। जब हाथ में अन्नमाला लेता है तब अपने मन में शंका उत्पन्न करता है कि यह देव नहीं है। जी प्रिया के प्रेम में आसक्त है, विषयों में प्रमत्त है, देव हेाकर भी नाचता फिरता है, जो भयानक है (दाख्याए ?), दूराप्रही है, वह शुभ प्रभु कैसे हे। सकता है ? अवश्य वह लोगों के। ठगता है । जो गापियों के नाम से जाना जाता है उसे लेगा पुरुषोत्तम कैसे कहने लगे ? जिसका मन एक स्वालिन के देखने से ही विचलित है। जाय, देवत्व उसके पास भी कैसे फटक सकता है ? गौतम ऋषि की भार्या में जिसका मन विस्मित है। गया वही सहस्रनयन सुरपति बन गया ? चन्द्र बृहस्पति की भार्या पर आसक है। गया, लेगों ने उसे कलंकित मात कहकर रहने दिया। यदि देव भी प्रिया व सुत के मेाह में पड़कर मनुष्यों के समान आचरण करते हैं और क्रोधातर व कामातर हर, दुष्कर्मों में लित, संसार में धुमते फिरते हैं, ते। फिर मनुष्यों श्रीर देवों में ते। कोई श्रन्तर ही दिखाई नहीं देता ? पूर्य का कारण फिर क्या ठहरा ? जो स्वयं पापकर्म करते हैं वे दूसरों के। कैसे पुण्यकर्म में लगा सकते हैं ? जिनके चित्त में सदा संशय विलास कर रहा है, उनमें ता केई वीतराग-ग्रंग दिखाई नहीं देता' इत्यादि ।

घता—मह-रक्तस-भूवइं, अमुइ-सस्वइं, खेत्तवाल-वेबालहं।

कह एवइं देवइं, हुंति असेवइं, हुक्तमइं हिंसालहं ॥६॥

चंडिय-पमुइउ जोइशि-सारउ। मज्ज-पाग-पसु-कवलण-यारउ।

देवय मिण्णिव वंदइ शिग्धिणु । शिधिणाइ ससय-सिक्तय-मणु।

गो-पमुहाइं तिरिक्त्वहं श्रंगइं। सुहिण ग्रमंसइ पाव-पसंगइ।।

वहु पिप्पलु जंबू शिंबुवृह । देहिल दुब्व-इग्भु जलु जलबरु।

कंजिशि-पमुहइं घर-उवयरणइं। आउहाइं जीवहं संघरणइं।

इय सब्बइं देवइं मग्णंतउ। विश्वयं श्रवकारइं विरबंतउ।

ग्रामाहास-देव-मइ-पेरिउ। हिंहइ जड-गुरुहिं अवहेरिउ।

जो जो देउ शिबइ तहो लग्गइ। जुत्ताजुत्तु किंपि श हु मग्गइ।

देव ग्र श्वमणि संसउ भाविहं। अक्त्यमाल जाविहं करुठा विहं।

घत्ता—पिय-पेम्मासत्तउ, विसय-पमत्तउ, देव इविवि जो ग्राचइ।

दास्वणु क्रयगाहु, कह सो सुहपहु, लोबहं अवसु प्रवंचइ॥१०॥

इस प्रकार मिथ्या देवों का निराकरण करके संधि के जोष भाग में सच्चे देव का निर्णय किया गया है। 'जिसके कोध, लोभ, मद, ख्रालस्य, जरा, भय, विस्मय ग्रादि दोष नहीं, जिसके न गले में मुंडमाला है, न कर में कपाल है: न कंठ में वासुकि है, न सिर पर गंगा है, न बिज्ञुल है, न खट्वांग हैं, न धनुष है, न अर्धनारी रूप शरीर हैं: जिसके न लीलो-बिलास है, न स्वयं गाता है, न नावता है थ्रोर न रोप-तोष उपजाता है, न सन्तुष्ट होकर बाधे चण में राज्य देता थ्रोर न रुप होकर पर्रडता और मारताः जो केवल जीवों की दया तथा थ्रपने और पराये हित में मझ है, वही देव नमस्कार करने योग्य है। दूसरे देवों के साथ देख परख कर वही वीतराग कहा जा सकता है "।

दूसरी सन्धि से नवमी सन्धि तक कवि ने क्रमणः जल, सुगन्ध, अज्ञत, पुष्प. नैवेद्य, दीप, धूप श्रीर फल इन अष्ट द्रश्यों द्वारा देव-पूजा करने का माहात्म्य बतलाया है, और प्रत्येक के फल के उदाहरणस्वरूप एक एक कथा दी है। तदनुसार इन सन्धियों का

जो गोविहिं सामेहिं वि तिक्कि । सो पुरिस्तम् कह जिल के कि । गोविहि दंसिए जो विश्वलिश्व-मण् । परिभमेइ नही कि हैं देवत्तण् । जो गोत्तम-कलत्त-विभियमह । सहसस्ययण् संजायउ स्रवह । खंदु विहण्पह-भरजायत्तउ । भिण्वि कलिं उजिल वि गृत्तउ । देव वि पुणु जह मण्यायारिहिं । वर्त्ति पिय-सुत्र मोहुगारिहिं । देव वि जह कोहाउर कामिय । भिव भर्मति हक्षम्मोहामिय । ता मणुवहं देवहं वि स् श्रंतरु । दोसइ पुरुगहेउ काहं मि थिरु । पावयम्मु जे सहं उप्पायिहं । पुरुगकिम किह ते परु लायिहं । ताहं स् वीवराय-गुणु दोसह । संसउ जाहं चित्ति णिरु विजसह ।

ধ जस्स कोहो रा लोहो रा माहो मओ । ए। लमो रा) जरा रा) पिहा विभवो ।

× × × × × × ×

मुंडमाला गले को कवालं करे। बासुई साध्य कराठे सा गंगा सिरे। क्यों तिसूलं सा खदं गर्व को धर्मू। अद्धराशी सारा दोसए सो तसू। जो सा लीला विलामो सर्व गायए। सा ए रोसती मंससुप्पायए। देह राजं खयाई सा संतुष्टुओ । गियहए मारए जो पुसो रुट्टुओ। × × × × × × × × ×

धत्ता--जीव-द्वासत्तठ, स-पर-हियत्तठ, सो पुणु देउ ग्रामिज्जह । इयरेहिं परिक्जिड, देवेहिं जक्लिड वीयराउ पर्भागुज्जह ॥१२॥ कवि ने फ्रमशः (२) जलपूजा कथा वर्णन, (३) गंधपूजा फल-कथा-वर्णन, (४) अस्त पूजा-विधान-कथा प्रकाशन, (५) पुष्पपूजा-फल-निर्माय वर्णन, (६) नैवेद्य पूजा-फल-कथा-वर्षान, (७) दीपक-प्रवेश्वन-पुरायकथा वर्णन, (६) धूपपूजा-कथा-वर्गन, और (६) कल-पूजा-कथा-वर्णन, नाम दिये हैं। कथायें साधारण प्रचलित वत-कथाओं के समान ही हैं, पर कहीं कहीं इनमें बड़ी राचक और मर्म की बातें कह दी गई हैं। उदाहरणार्थ अञ्चल-पूजा-विधान-कथा में राजा और एक शुकी की बातचीत हुई है। प्रसङ्ग ऐसा है कि राजा के बाग में एक सन्दर आम का भाड था। वहीं एक शुक्र और शुक्री का जाड़ा रहता था। शक्री के। गर्भ-समय उस आम के मौर खाने का दोहला उत्पन्न हुआ। यह आम बड़ी सावधानी से रखाया जा रहा था-काई पत्नी भी उसके पास फटकने नहीं पाता था। ते। भी अपनी प्रिया के प्रे मवश ताता अपने जीवन को संकट में डाल राज उस आम की मौर है ब्राता था। आखिर एक दिन रखवाले ने जाल डालकर इस तोने के। फैसा लिया और राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा मोर के नष्ट होने से बड़े ६ए थे, इससे तीते का उन्होंने मार डालने का <sup>र्</sup>वचार किया, पर इतने ही में वहाँ वह शुकी **था गिरी और बोली** 'राजन इसने मेर लिये वह साहस किया था, इसलिये इसकी जान है।डिये श्रीर मुक्ते दण्ड वीजिये'। राजा ने ताते से पूछा 'र ताता ! तुने सममदार देशकर भी पेसी गलती क्यों की ? क्यों तुं इस मादरजात के बहुकावे में आकर ऐसा अपराध कर बैठा ?' इसके उत्तर में ताता ता न बालने पाया, शकी बोल उठी --

'हे राजन, लोग दूसरों पर तो बड़े जल्दी हँसने लगते हैं पर स्वयं अपनी कमजोरी पर ध्यान नहीं देते अरे, ली के लिये ही ता मनुष्य सब सुखों के देने वाले अपने माता-पिता तक के। दूर होड़ देता है। श्ली के लिये वह धर्म होड़कर दिनरात कुकर्म करता है। श्ली के लिये ही वह समरांगण में भिड़ता, दूसरों के। मारता और स्वयं मरता है। श्ली के लिये तो वह देव, गुरु व सज्जनों तक की निलंजा होकर चारी कर डालता है। स्त्री के लिये वह कुल-परम्परा के। होड़कर निन्दनीय व्यसनों में पड़ जाता है, भीर बड़प्पन, सुहसा, प्रसिद्धि, शील आदि गुणो तक के। तिलाञ्जलि दे देता है। स्त्री के लिये ही वह धपने उत्पर दूसरों का अग्रण चढ़ा लेता है और अपने जीवन के। तृण के समान गिनने लगता है। और, हे देव! तुम भी तो अपनी भार्यो के लिये जान निक्राधर करने के लिये तैयार हो गये थे, फिर एक बेचारे पत्ती को आप क्या दोष देते हैं। अपनी पिया के मोह में तो बड़े बड़े बिद्धान भी मृद् हो जाते हैं।

६ ता जंपेह कीरि णिषद इत्थ संघु जोउ। पर उपहस्तद्द मुखद खडु किंपि णिषय-गोहु॥

तीसरी सन्धि में तपस्या में प्रवृत्त एक सुन्दरी थ्रौर उसके रूप पर भासक एक विद्याधर के भाव थ्रौर किया थ्रों की विषमता का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है—

'तैसा जैसा उस लुन्दरों का ध्यान लगता जाता था, वेसा वैसा यह विद्याघर उसके। अपना कप बतलाने का प्रयत्न करता था। जेसे जैसे उसके ध्यान के अन्त होने का लसण नहीं दिखता था वैसे वैसे यह उसके गात्र की श्रोर घूर घूर कर देखता था। वह अपने मन में परमान्तर 'ओं' का चिन्तन कर रही थी, तब यह अपने मन में र्रातसुख का विचार कर रहा था। जैसे जैसे वह अपने शील के। सम्हालने में लगती थी वैसे वैसे ये सिवकार मन से देखते थे। वह गुरू के बचनों को छोड़ने के लिये तैयार नहीं थी, ये प्रेम के मारे बेहाल थे। वह श्रपनी प्रतिक्षा मंग नहीं करती थी, ये नाना प्रकार के हावभाव दिखा रहे थे। वह इंद्र-भावना को छोड़ रही थी, ये गिड़गिड़ा कर बेल रहे थे। वह कमीं के न्नय की भावना भा रही थी, तब ये उसके चारों श्रोर चक्कर काट रहे थे। वह मावनाश्रों में लीन थी तो ये कामबाण से तड़प रहे थे। और जैसे जैसे वह तन्त्रों के विवेचन में संलग्न हाती थी वैसे वेसे ये हज़रत पृथ्वी पर पड़े अपने आपको मूल रहे थे'।

महिलहिं किन्न सन्व सुम्त्रयरहं । एक दूरिमा चयह णिय पियरहं।
महिलहिं किन्न करेंद्र कुकम्महं । अहणिसु दूरोसारिय धम्महं।
महिलहिं किन्न सिड्ह समरंगणे । पर मारह मरेंद्र सहं तक्खणे।
महिलहिं देउ गुरु वि (पुणु) सन्त्रणु । मूसह चोरु जेम अहणिग्वणु ।
महिलहिं किन्न कुलक्कमु वज्जह् । सिंदियाह वसणाहं पउंजई ।
महिलहिं किन्न चडावह परिणु । सुवह पिसिंह सोलु विवसत्तणु ।
महिलहिं किन्न चडावह परिणु । शिय-जीविज अवगणणह जिह तिणु ।
नुर्द्ध मि देव णिय-भज्जा-कारिण् । जं जीविज चएहि नुहुज मिण् ।
नं पिस्लिहिं मि दोषु किम दिज्जह । पिय मांह विजसु वि मोहिज्जह ॥४,४॥

जह जह भाग कि पि आह।सइ । तह तह सो ग्रं मुत्ति पत्रासइ । जह जह सा ग्रं भाग परिसेसइ । तह तह सो तहो गत्तु गवेसइ । जह जह सा परमञ्चर चिंतइ । तह तह सो रहसुह मणि चिंतइ । वह तह सो रहसुह मणि चिंतइ । वह जह सा ससीलु संभालइ । तह तह सो सविवार णिहालइ । वह जह सा गुरु-ववणु ग्रं छंडइ । तह तह सो गोहं छवरंडइ । वह सह सा गुरु-ववणु ग्रं छंडइ । तह तह सो गोहं छवरंडइ । वह सह सा गुरु-ववणु ग्रं भंजइ । तह तह सो वह भाव पउंजइ ।





(श्रीबुत एस॰ चन्द्रराज के सौजन्य से) मूड्चिद्री के चन्द्रनाथ-चैत्यालय के खंगों में खुदी हुई हस्तकला के नमूने

प्रन्य की दशवीं सिन्धि में जिनपूजा पुरंदरविधि-कथा कही गयी है, उपवासविधि बतलाई गई है और जिनपूजन व व्रत-उद्यापनिर्वाध का विवरण है। इस स्रांन्ध के साथ बद्कर्मों में से प्रथम देवपूजा का उपदेश समाप्त होता है।

ग्यारहवीं सिन्ध में दूसरे और तीसरे गृहस्थकर्म अर्थात् गुरु-उपासना और स्वाध्याय का उपदेश दिया गया है, 'गुरु के उपदेश से ही ज्ञान मिलता है, इसिलये गुरु की सेवा करनी चाहिये; बिना सूर्य-प्रकाश के कहीं लोक के पदार्थ दिखाई देते हैं' ?" गुरु कैसा होना चाहिये ? 'जी मन की शंकाओं का निवारण कर सके, शीलवान हो, शुद्ध निष्ठावान हो, जिसका चारित ही भूषण हो, दूषणों का जिसके त्याग हो, वही गुरु उत्हृष्ट है, ! 'जी इन्द्रियों के विषय-विकारों में भूला हो, वह गुरु तो सिच्छद्ध नाय के तुल्य है। मोह, प्रमाद और श्रहंकार में जी मता हुआ है वह विकलत श्रर्थात् ब्रह्मचारीगुरु केसे बनायो जा सकता है ? गृह, कलत, मित श्रीर संपदा में जी बँधा है वह मोहांध केसे गुरु होगा ? जो मद्य पिये श्रीर मांस भाजन करे वह निर्लज कैसे गुरु माना जा सकता है ? जी जीवों की रह्मा न करे, न मन में शुद्ध आचार भाव वह पापी गुरु, श्रन्थों के। अन्धे के समान श्रपने शिष्यों को स्वर्ग के दर्शन कैसे करा सकता है ?'' °

अतएव उत्कृष्ट गुरु का सदैव विनय करना चाहिये। विनय बड़ा ही ग्राच्छा गुण

जह जह सा दुविहासा मेल्लइ । तह तह सो स वलक्खु पक्षोत्तह । जह जह सा कम्मकवउ भावह । तह तह सो चउपासिट धावह । जह जह सा भावणउ विषप्पद । तह तह सो सरजालें केपद । जह जह सा नचक्छ विवेयद । तह तह सो महि पिंडउ स चेयई ।

- प्रजासिक स्वा गुरू-कहिय, तेस गहिजह सुगुरु-वासका।
  स्वि-उज्जोबह विस्तु हवड्, किह लोयस्मि प्रयाय-प्रयाससा ॥ १९,१॥
- मण-संदेह-णासणो, सील-त्रासणो, विहिअ-सुद्ध-णिट्ठो ।
   जो चारित्त-भूसणो, चत्त-रूसणो, सो गुरु वरिट्ठो ॥११,१॥
- ९० इंदिय-विसय-वियारिहं भुक्षत । सो गुरु विश्वय-तरंडहु नुक्षत । मोइ-पमाय-मएिहं पमत्तत । किह सो गुरु किजाइ वियत्तत्तत । घर-कलत्त-सुहि-संपय-बद्धत । किह सो गुरु हवेइ मेाहंघत । मञ्जु पिएइ करह मंसासणु । किह सो गुरु मिश्युजाइ शिगिष्य ।

धत्ता—जो जीउ ग रक्लइ पावमई, सुद्धाबारु ग गियमिंग भावइ। सो गुरु शंघहं श्रंधु जिह, सीसहं केम सग्गु संदावइ॥११,०॥ है—'विनय से बहुत पुगय होता है और देहें बड़े सभी प्रसन्न होते हैं। विनय से देवता आपित का नाश कर देते हैं और दृष्ट भी शान्त हो जाते हैं। विनय से सब विद्यार्थ सिद्ध होती हैं, प्रहों की पीड़ा कक जाती हैं, छेक में प्रसिद्धि होती हैं, छस्मी कभी साथ नहीं क्षेड़ती। विनयी मनुष्य का सब छोग आदर करते हैं और दुर्जन भी भाई बन जाता है। विनय से दान, शील, तप सहज ही सधते हैं और कोई शब्द नहीं बनता। विनय से सब छोग वश में हो जाते हैं। विनय ही एक ऐसा कम है जिसका कभी कोई विरोध नहीं करता। विनय सब कल्याणों का करनेवाला, और नरकों की दुर्गति को टालनेवाला है। परोक्ष विनय का ही फल सुनो। द्रोणाचार्य का विनय एक भील ने किया था जिससे प्रतिदिन धनुर्विद्या का अभ्यास करने करते उसे शब्द-वेधी बागकला सिद्ध हो गई थी'।''

गुरु-उपासना का विषय इस संधि के सात कडवकों में समाप्त होकर आठवं कडवक से स्वाध्याय का उपदेश प्रारम्भ होता है। स्वाध्याय पाँच प्रकार का है, वाचना, पृच्छना अनुभे त्ता, आहा और उपदेश। अब कौन सा शास्त्र स्वाध्याय के लिये उपयुक्त गिन जाय? किव उत्तर देते हैं "जिसमें पूर्वापर विरोध न हो, द्या के बहाने भी पशु के मारने और उसका मांस खाने की बात न हो, जहाँ छोकविरुद्ध आचरण और मिलन क्रियाओं का उपदेश न हो, तथा जहाँ कुद्दान और कु-परिग्रहण का आदेश न हो और पापों के साधनों की पृष्टि न की गई हो वहीं आगम सवमुच में सर्वेत्छिष्ट हैं। ऐसे आगम का

११ विशा विसेस-पुराग-उप्पायणु । विशाएं रंजिजाई लहु-गुरयणु । विशाएं देव वि धावह णासिहं । विशाएं दुटु वि सेस प्यासिहं । विशाएं विद्याएं विज्ञाउ समल वि सिउमिहं । विशाएं गह-पीडाउ णिरुउमिहं । विशाएं लिख्य कहव या मुच्छ । विशाएं लिख्य कहव या मुच्छ । विशाएं खारवर होई क्यायर । विशाएं तुज्जणु जायई भाषर । विशाएं दाणु सीलु तउ सुइयर । विशाएं कोवि या जायई तहु पर । विशाएं विसा हवेई समलु वि जगु । विशाउ ईक्कु अधिरुद्ध कम्मणु । विशाउ साथर स्थल-कल्लाणु । विशाउ सारहं दुमाई-विशावारणु ।

धक्ता—ि णिसुणि परोज्लय-विणय-फलु, दोणायरिउ भिन्न पणवंतहु । सहें वहु संजात तहो, दिणि दिणि धणुहन्मासु कुर्णसहो ॥११,३॥

१२ पुन्वावर-विरोह-परिचुक्कर । सां आयमु परमाथ गुरुक्कर । जेक्ष्यु द्वाभासे वि व इम्मइ । पसु तहु कप्पिट मंसु ए जिम्मइ । × × × × × × × ×

नित्य स्वाध्याय करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इससे बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि-होन अनुष्य की बड़ी दुर्दशा होती है, उसकी सब कियाओं का कल उलटा ही होता है "वह धूर्त पिशाचों की मीठो मीठी बातों में फँस जाता है और फिर अमता फिरता है। वह तीधों में भटकता है, पानी में ह्वता है तथा कामक्केशों द्वारा अपने शरीर को दण्ड देता है। इस प्रकार वह बहुत से ब्रस और स्थावर जीवों का घात करता है पर पुण्यहेत कुछ नहीं साधता। जिस प्रकार कोशे का कीड़ा अपनी ही किया से अपने आपको बंधन में डाल छेता है वैसे ही यह जीव दुष्कर्मों के। अपनी ओर आकर्षित करता है" । इस सन्धि में या आगे की सन्धियों में कोई कथानक नहीं है। इस सन्धि को किय ने 'गुरूपासना-स्वाध्याय-निर्णय-प्रकाशन' नाम दिया है।

बारहवीं सिन्धि मं बोधे कर्म 'संयम' का उपदेश है। इसके लिये इन्द्रिय-संयम की सबसे प्रथम आवश्यकता है। "एक ही स्पर्श इन्द्रिय के सुख की लालसा के कारण का के हाथी के। भी दृढ़ बन्धन में पड़कर ताड़नादि दु ख भोगना पड़ता है। रसना इन्द्रिय के लिए से दुस्तर समुद्र में रहनेवाला मन्स्य भी गल-द्वाग फँसा लिया जाता है। ब्राण इन्द्रिय में ब्रारक भींरा कमल के भीतर मरता है, नयन इन्द्रिय के वशीभूत हेकर मृद्ध पतंग एक त्रण में दीएक के तेज से भस्म हो जाता है, और श्रवण इन्द्रिय के वश में पड़कर गान में आसक्त हुआ हिग्ण व्याध द्वारा तुगन्त मार डाला बाता है। एक एक इन्द्रिय के देख से ये सब जीव इस प्रकार विनष्ट हो जाते हैं: फिर जे। मनुष्य पाँचों इन्द्रियों के सुखों की अभिलापा करता है; वह तो भव भव में दुःख सहिगा ही। सर्प, सिंह, हाथी, क्रूरप्रह, रूठे हुए व्यंतर, कुपित नरेश्वर तथा अन्य दुर्जन भी जीव को वह दुःख नहीं दे सकते जे। इन्द्रियों के विषय देते हैं। ये तो जीव का एक ही जन्म में विश्वंस कर सकते हैं, किन्तु वे जन्म जन्मान्तर में भी पिड नहीं के।इते" ' ।

जेरथु स लोय-विरुद्धायरसहं । पर्यादज्जिहं बहु-मल-वित्थरसह । जेरथु स दुद्दासहं पर्विमाहसु । स वि पोक्षिजद दुरिय-पसाहसु ॥११, म॥

१६ बुद्धि-हीया जया धुत्त-पिसायहिं। गहिलउ हिंद्ध किय-सुद्धिवायहिं। तिथ्य इं अवगाहद्द जले बुद्दु । काय-किलेसिहं सियतया दंद्ध । तस थावर बहु जीव विरोह्द । पुराया-हेउ स वि काइं उ साहद्द । कोसियार जिह अप्पउ वेटइ । तिम स जीउ दुक्कम्महु कट्टइ ॥ १ १, ६॥

५४ वर्ण-करि फासिंदिय-सुइ-गिइउ । सहइ बंधु ताडगु दिवबद्धउ । रसगिंदिय-लुद्धठ दुत्तरि जलि । तिमि बद्धउ गत्नेग गिवमर गलि ।

पर इन्द्रियां बेवारी ग्रापने ही बल पर कुळ नहीं कर सकतीं। "जैसे ग्रन्था मनुष्य, यक स्थान पर खड़ा, श्रापने काम की श्राप्तिलाषा रखता हुआ भी, विना दर्श के कहीं जा नहीं सकता, उसी प्रकार विना मन के न्यापार के इन्द्रियाँ श्रातीन्द्रिय विषय सुखों का रस नहीं चख सकतीं। जैसे जड़ कर जाने पर बड़े बड़े पत्तींवाला वृत्त, जैसे राजा के विना चतुरंग सेना, जीव के विना सारा कलेवर श्रीर सम्यत्त्व के विना वर्तों का विस्तार निर्धक है, उसी प्रकार मन के विना ये प्रवल इन्द्रियों भी कुळ नहीं कर सकतीं। पर यह मन हो ते। सुख और दुख के भावों से बंधे हुर बलेक्य के जीवों के लिये बड़ा दुर्जय है। सब को विखता है कि मन चंचल है, पर जिनदेव को छोड़ कर श्रीर कोई उसे काबू में नहीं ला सका। तिलोत्तमा को रस से नाचती श्रीर हावभाव विश्रम प्रकट करती हुई देखकर चतुरानन का चित्त भी चलायमान है। गया, ब्रह्मा का भी कामोन्माद बढ़ गया। मन में काम-विकार से संतप्त होकर हरि गोपियों में श्रनुरक्त हुए भटकने लगे। श्राप्त के श्राश्रम में तकणी से मोहित मन होकर शिव सो गुना नाचने लगे और गौतम श्राप्त की भार्यों में आसक्त होकर इन्द्र का चित्त चल पड़ा और वे सहस्रान्न बन गये।" इस दुर्जय मन को हो वश करना बड़ा भारी और सद्या संयम है।

धार्गिदिय-रत्तउ इदिदिह । पंकहं मरिव जाउ सब सक्कह ।

ग्रथिंगिदिय-वसेण खिण द्इडउ । सलड़ दीव-तेएण विमृहउ ।

सविगिदिय-वसु गेयासत्तउ । वाहें मारिउ हरिणु तुरंतउ ।

इक्केक्क इंदियहं विदोनें । इय सयज वि विग्रट्ठ कथतोसें ।

जो ग्रक पंचेंदिय-सुर-लालसु । दुक्खु सहइ सो भवि भवि सालसु ।

तं ग्र दुक्खु फांग केसरि कुंजर । क्र्रग्गह सरोस तह विंतर ।

कुविय ग्रोसर अवर वि दुजाग । एय-जम्म-विद्संग कियमग्र ।

जीवहु दिंति विसय जंभवि भवि । उप्पर्ण इंसरोर तह ग्रवि ग्रवि ॥१२,१॥

११ श्रंषु जेम आयहरं विज्ञित ठाण्ठिओ । अच्छर चलणह सक्कर जर वि सबज-पिओ ।

मण-वावार-विमुक्करं तिह पुण इंदियइं । विसय-सुम्रलु ण वियाणहं अवसु श्रतिंदियहं ॥

छियण-मूलु जिह तरु विड्डिय-इलु । णिवइ-हीणु जिह चत्ररंगु वि बलु ।

विणु जीवें जिह सबल कलेवरु । विणु सम्मर्से जिह वय-विस्थरु ।

तिह मण-विज्ञियाहं सुसमस्थरुं । पंचेंदियह्ं हवेहं श्विरस्थरुं ।

मणु दुज्जेत हवह तिजयस्थरुं । जीवहं सुह-दुह-भावावस्थरुं ।

मणु चंचलु इह सब्बहं दीसइ । जिण मुप्वि अष्णहं कहु सीसइ ।

श्रियेवि तिलोक्तम सरसु ग्रांडियर । विश्वभम हाव भाव प्यवंतिय।

इसके पश्चात् वयाधर्म की प्रशंसा और उसके पालन का उपदेश है। फिर सात मिथ्यात्वों के उल्लेख और उनके त्याग के उपदेश, तथा सम्यन्त्व के व मूल गुणों के धारण की प्रोरणा के साथ संधि समात हाती है। इस संधि का नाम किव ने 'सम्यक्त्व-शुद्धि-प्रकाशन' रक्खा है।

तेरहवीं सिन्धि में भी संयम का उपदेश चालू है। यहां खिहसा, अचीर्य, सत्य, शील और अपरिग्रह इन पांच ख्रागुवतों का, दिग्वत, देशवत और अनर्थ-दग्छ-वत इन तीन गुण वतों का, तथा सामायिक, भोषधोपवास, भोगोपभोग-परिमाण और क्रितिध संविभाग इन चार शिल्लावतों का, और फिर निश्चिमोजन त्याग का उपदेश है। निश्चिमोजन त्याग को किव ने वतों का सार कहा है और इस पर उन्होंने बड़ा जोर दिया है। जो इसे पालन नहीं करते उन पर इस जन्म और ख्रमले जन्म में बड़ी बड़ी ख्रापित्तयाँ आती हैं, पुत्र कलवादि सब दुराचारी हो जाते हैं, तथा जा इसे पालने हैं उनके सुखों का पारावार नहीं है, ऐसा कहा है। फिर मोनवत का उपदेश है। मल-मुवोन्सर्ग, भोजन, स्नान व देवबन्दन कियाओं में मोन रखना चाहिये। इसके प्रधात समाधिमरण के उपदेश के साथ सिन्ध समाप्त होती है ख्रीर संयम कर्म का उपदेश पूरा होता है। इस सिन्ध को किव ने 'संयम कर्म' कहा है।

श्रम्त की चौदहवों सिन्ध में तप ओर दान कमों का उपदेश है। तप बाह्य और अभ्यन्तर कप से दो प्रकार का है और प्रत्येक के छह छह भेद हैं, इस प्रकार तप बारह प्रकार का है। बाह्य तप के अनशन, अवमीदर्य, वृक्तिपरिसंख्यान, रस-परित्याग, विविक्त-श्रम्यासन और कायक्केश, तथा आभ्यन्तर तप के प्रायिश्वल, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग श्रोर ध्यान भेद है। इनका वर्णन श्रथम आट कडवकों में समाप्त होकर छटवं अन्तिम कर्म दान का उपदेश श्रारम्भ होता है। दान का माहात्म्य बड़ा भारी है—"वह गृहस्थधम का सार कहा गया है। दान से पापों की अवधि दलती है तथा ऋदि और पुण्य उत्पन्न होते हैं। दान सब कल्यागों का भाजन है, तीनों लेकों को हिला देनेवाली शिक्त है, भेगाभृमि के खुखों का विस्तार बढ़ानेवाला है, लेक का श्रद्भत वशीकरण है और गौरव का हेतु है। दान जाति और कुल के नाम को जगा देता है, सुपातों से संयोग

चित्र-चित्तु चउराण्णु जायउ । बंभु पविद्वय-कामुम्भायउ । मणि मण्सिय-वियार-संनत्तउ । हरि हिडइ गोविहिं अणुरत्तउ । रिसि आसम मोहिय तरुणिहिं मणु । हरु दारुयणु पण्डिउ सयगुणु । गोत्तम-रिसि-भजहिं आसत्तउ । हरि सहसक्षु जाउ चल-चित्तउ ॥ १२,२॥ जोड़ देता है, दुर्गति का समूल नाश कर देता है और शुमगति को सामने ला देता है। दक दान से ही सज्जनता का पोषण होता है और वैरो का भी मन संतुष्ट हा जाता है। वान कामधेनु है, कल्पवृत्त है, चिन्तित फल देनेवाला चिन्तामिण है। वान स्पष्ट फल देने वाला सिद्धमंत्र है थ्रौर पाप के मेल को धोने के लिये बोजात्तर है"। यह दान धाहार, भ्रौषधि, अभय थ्रौर शास्त्र पेसा चार प्रकार से सुपात और कुपात का विवेक करके देना चाहिये।

प्रत्य को पूरा करते हुए कवि ने उक्त ख़र कर्मों को महिमा गाँ है—"इन ख़र कर्मों से ही श्रावक की पहिचान होता है, दिन भर के किये हुए पाप विलीन हो जाते हैं, सम्यक्त्व की शुद्धि होती है, गृहस्थी के काम काज में जिल्त को कुछ विश्रान्ति मिलती है, जैनधर्म जाना जाता है, नर-जन्म में गणना होती है, उपसर्ग धाने से ठकते हैं, ऋद्धि धाने में चूकती नहीं, दुष्कर्म ट्रट जाते हैं, प्रमाद खुट जाता है, मन में शक्ति उत्पन्न हो जाती है, स्वर्गगिति मिलती है, लोक में प्रमिद्धि होती है, विभुवन में हलचल हा जाती है, बढ़े बढ़े पुरुष धशीभृत हो जाते हैं. देव भी आज्ञाकारी बन जाते हैं, सब वाञ्छाएँ पूरी होती हैं, देव बंदुभि बजाते हैं, केवल झान उत्पन्न होता है ध्रौर अविचल सुख की प्राप्ति होती हैं। जो मनुष्य निःशल्यमन ध्रौर संसार की बाधाद्यों से विरक्त होकर षट् कर्म का पालन करेगा वह स्थिर दृष्टि से उसी मौत्तमार्ग का दर्शन पा जायगा जिसे जिनेश्वर भगवान ने ही देख पाया है।"

१६ दाणु कित गिर धम्पहं सारत । दाणु होइ दुरियाविह-वारत ।

दाणु परिद्धि-पुराण-उप्पायणु । दाणु समयन-कवाणाई भागणु ।

दाणु तिलोयहं खोरहु कारणु । दाणु भोग-मिह-सुह-विश्थारणु ।

दाणु लोग-विस्थरणु णिक्तत । दाणु गुरुत्ति हेउ पउत्तत ।

दाणु जाइ-कुल-णामुज्ञोयणु । दाणु सुपत्त-मंग-मंजोयणु ।

दाणु होइ दुगाइ-णियणामणु । दाणु अवसु सुहगइ उद्मासणु ।

दाणु हक्क सुम्रणत्तणु पोसद । दाणु वि वहरिय-मणु संतोसद ।

दाणु वि कामधेणु सुरवर-तरु । दाणु वि चितामणि चितिययह ।

दाणु वि सिद्धमंतु प्यिह्य-फलु । दाणु वि बीयक्लरु इयक्लिमलु ॥१४,१॥

१७ छक्कमाहि सावहु जागिउनह । छक्कमाहि दिग्गि दुरिउ विलिजह । छक्कमाहि सम्मत्तु विसुच्मह । छक्कमाहि घरकम्मु गिरुज्मह । छक्कमाहि जिग्रथम्मु सुग्विज्जह । छक्कमाहि ग्रारजम्मु गणिउजह ।

इस प्रकार यह अमरकीर्तिगणि का पर्कमीपदेश पूरा होता है। यहाँ जो विषरण दिया गया है उससे प्रत्थ के विषय का, कर्ता की भाषा-शैली का तथा काल्य के गुणों का परिचय पाठकों को मिल जायगा। प्रन्थ के कर्ता काष्टा संघ के थे, पर प्रन्थ भर में पेसी कोई बात कम से कम मेरी दृष्टि में नहीं आई जे। दूसरे किसी भी संघ के अनुयायी को अप्राह्य है। पूजा के अप्र दृष्यों का कम तक कर्ता ने सर्वमान्यतानुसार ही रक्खा है। प्रत्य उद्धार के योग्य है। इति शम्।

छक्तम्महिं उवसम्म ण ढुक्कद् । छक्तम्महिं रिखिहिं ण वि चुक्कद् । छक्तम्महिं दुक्कम्मद् तुद्दिं । छक्तम्महिं पमाय विह्हिते । छक्तम्महिं पसत्ति मणि जम्मद् । छक्तम्महिं सुरणयरिहि गम्मद् । छक्तम्महिं पसिखि जणे लब्भद् । छक्तम्महिं तिहुवणु खणि खुब्भद् । छक्तम्महिं वसि जायद्वं गारवर । छक्तम्महिं देव वि आणायर । छक्तम्महिं बंखिउ संपडजद्द । छक्तम्महिं सुरदुंदुहि वडजद्द । छक्तम्महिं उपपडजद्द केवलु । छत्रकम्महिं लब्भद्द सुह अवियलु ।

हत्ता—बुक्समइं जा रारु सल्लमणु, भिष्ठ भवाहि-विविज्जित पालह । स्रो जियाणाहे दीसियड, मोक्ल-मग्गु धिर-दिंद्र शिहालह ॥१४,९०॥



# विजयनगर-साम्राज्य श्रोर जैन-धर्म

(ले०--शीयुत पं० के० भुजवली शास्त्री)

चि सन् १३२७ में मुहम्मद तुग़लक ने 'होय्सल' राज्य को समूल नष्ट कर उसे भ्रापने साम्राज्य में मिला लिया तब द्त्तिण भारतीय भिन्न भिन्न राज्य सजग होकर दो वीर बोद्धाओं के नेतृत्व में संगठित हुए। इस संगठन का परिणाम यह हुआ कि इन श्रुरवीरों ने कुळ ही समय के बाद एक नवीन राज्य की नीव डाली। इस नवीन राज्य की राज-धानी विजयनगर ही बनी। उल्लिखित वोरों के नाम क्रमशः हरिहर और वुक्क थे। ये दोनों सहोदर भाई थे। इन भाइयों ने दालगा भारत में बडे वंग से बढतो हुई यवन-शक्ति को बड़ी बीरता से रोका। इसी समय वहाँ यवनां ने बहमनी राज्य को स्थापित कर गल्बाों को इसकी राजधानी बनाया। उस समय दक्तिण में यही दो राज्य प्रधान थे और सदैव इनमें एक दूसरे के प्रति पारसारिक संघर्ष चलता था। लगभग सन् १८८१ में बहमनी राज्य बरार, गेलिकुएड, बीजापुर आदि निम्न भिन्न परेशा में पाँच भागों में विभक्त हुया। विजय नगर का कलह बीजापुर के आदिल शाहों के ही साथ चलता रहा। पूर्वोक्त पाँचों महम्मदीय राज्यों में पारस्परिक होप पर्व नोक-भांक चलते रहने के कारण प्रायः विजयनगर को ही विजयी बनने की सुविधा मिल जाती थी। अन्त में मसलमानों ने त्रपनी इस भूल को समक्ष लिया। फलत इन लोगों ने संगठित होकर सन् १४६४ में तालिकोट के मैदान में लड़कर दक्षिण भारत से सदा के लिये हिन्द-साम्राज्य की जड़ ही उखाड़ डाली। इस युद्ध में यवनी ने विजयनगर के तत्कालीन शासक रामराय को मारकर उनकी सुन्दर राजधानी विजयनगर को तहस-नहस कर डाला। लोक विश्रुत, हिन्दुयों की भूतपूर्व राजधानी विजयनगर का ध्वंसावशेष देखकर भाज भी सहदयों की आँखों से प्रवाहित अश्रुधारा रोके नहीं रुकती।

यह हुआ विजयनगर साम्राज्य का संज्ञित्त इतिहास । अब मैं अपने पाठकों का ध्यान प्रकृत विषय की ओर आरुष्ट करता हूँ। विजयनगर राजवंश में वीर वुकराय को जैन धर्म कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल में एक अमूल्य उपकार के द्वारा जैनधर्म को एक प्रकार से चिरऋगो बना दिया है। इस वुकराय (प्रथम) ने उन दिनों जेन और वैष्णव-सम्प्रदाय में धधकती हुई विद्वे पाग्नि को बुभा कर शान्ति-स्थापना-द्वारा अपनी श्रमिट धार्मिक मैत्री दुनिया को दिखा दी थी। यह शासक सर्वधर्म-

# भास्कर

1



एकोर्ड को सेल हे रहरू द्वीतमा साम्बोध क्ला

समदर्शी थे इसके लिये यही एक पूर्वीक उदाहरण पर्यात समभा जायगा। यह समुख्यक पर्व लेकिहितकर गुण सभी शासकों में होना परमावश्यक है। किन्तु मुक्ते यहां कहना पड़ता है कि साम्प्रदायिकता के रंग में सराबोर होकर कई शासक इस ध्रमुकरणीय गुण को भूल जाते हैं यह खेद की बात है। खैर इस महत्त्वपूर्ण शासकोचित सद्गुण का विवरण इस प्रकार है:—

वहाँ के वैष्णवों ने जैनियों के धार्मिक अधिकार में कुछ हस्तक्षेप किया। जैनियों ने निरुपाय हो कर वैष्णवों के इस धर्मसम्बन्धी हस्तचेप का अनौचित्य दिखाते हुए राजा बुक राय के पास जा उनसे न्याय भिज्ञा मांगी। राजा बुक ने जैनियों का शथ वैष्णुयों के हाथ में रखकर शपथपूर्वक यों फैसला किया-"धार्मिक विषयों में जैन और वैष्वग्रा सम्प्रदाय में कोई भेद नहीं है। जैनियों को पूर्ववत् पञ्चमहावाद्य और कलश का आधिकार रास्ति रहेगा। जैनधर्म की वृद्धि और हास वैष्णवों को अपनी ही वृद्धि और हानि समसनी चाहिये। श्रीवैष्णव मेरा यह उल्लिखत शासन मेर राज्य के सभी देखालयों में स्थापित कर दें। बल्कि सूर्य-चन्द्र के अस्तित्व के साथ अर्थात् जब तक सूर्य और चन्द्रमा का श्रस्तित्व रहे, मेरे वैष्ण्व-समुदाय जैन-धर्म की रत्ना करते रहेंगे। यह विवरण अवण बेल्गोल के नं॰ १३६ं (३४४) वाले शक सम्वत १५६० के शिलालेख में श्राङ्कित है। इस शिलालेख में यह भी उन्हेख मिलता है कि श्रवण बेन्गाल में २० वैष्णव श्राह्मरत्तकों की नियक्ति के लिये प्रतिवर्ष प्रत्येक जेनी के घर से एक एक हण संगृहीत किया जाय और इस द्रवय का अवशिष्ट भाग वहां के जैन-मन्दिरों के जीगांद्वार-कार्य में व्यय किया जाय। और इस कर-संबह के व्यवस्थापक निरुमले तातव्य रहें। साथ ही साथ शिलालेख में यह भी लिखा मिलता है कि इस राज-शासन का उल्लङ्गन करनेवाले राज, संघ एवं समुदाय के द्रांही करार दिये जायँ।

बुक राय के इस पत्त-पात-शुन्य फैसले से वैष्णव है।ते हुए भी इनकी प्रजा-प्रियता पद-पद पर प्रदर्शित है।तो है। वास्तव में यह एक ग्रादर्श शासक थे।

लगमग शक सम्बन् १३३२ के श्रवणबेल्गालस्थ नं० ४२८ (३३७) के शिलालेख से झात होता है कि देव राय महाराय की रानी भीमादेवी पण्डितावार्य की शिष्या थीं और इन्होंने मंगायि में श्रीशान्तिनाथ तीर्थङ्कर की बिम्बवितिष्ठा करायी थी। यह देव राय प्रायः प्रथम देव राय ही होंगे। मालूम होता है कि भीमादेवी जैनधर्मावलम्बिनी थीं। श्रवणबेल्गोल के शक सम्बत् १३४४ लेख नं० ६२ (२४३) में हरिहर (द्वितीय) के सेनापित इरुगप्प ने श्रवणबेल्गोल में जी भूरान किया था उसका वर्णन मिलता है। यह इरुगप्प देव राय द्वितीय

अत्य समय का प्रचलित सुदाविशेष ।

के समय में भी मौजूद थे। इनके द्वारा नानार्थ-रत्तमाला नामक एक संस्कृत पद्यात्मक कोष रचे जाने की बात मिलने से यह बात होता है कि यह इकाप्प संस्कृत के भी एक अच्छे मर्मक विद्वान थे। इन्होंने विजयनगर में भी श्रीकृत्थनाथ तीर्थङ्कर का एक मन्दिर निर्माण कराया था। हरिहर राय (सन् १३३६ — १३४०) ने तुल्ल जैनराजाओं को जे। हंश-परम्परा से राज्य शासन करते चले आते थे निष्कण्टकता एवं निर्भीकतापूर्वक शासन करने का अधिकार दे दिया था। बिल्क इन आदर्श-शासक हरिहर राय की ओर से तुल्ल जैन राजाओं को अपने जैनराज्य में सभी अधिकार मिले थे। द्वितीय हरिहर राय (सन् १३०६—१४०४) ने जिस प्रकार कदरे के मञ्जुनाथ, कान्तावर के कान्तेश्वर आदि जैनेतर देवस्थानों को जागिर दी थी उसी प्रकार मूडविद्रों के जैनगुरुवसदि को भी दी थी। शक सम्बत् १३२६ के मूडविद्रों के गुरुवसदि के एक शिलालेख से बात होता है कि द्वितीय बुक्क राय ने इस बसदि (मन्दिर) को भूदान दिया था। सुप्रसिद्ध देव राय द्वितीय (सन् १४२६—१४४१) ने हट्ट गांड के चन्द्रनाथ देवालय, मूडविद्रों के तिभुवनतिलक चैत्यालय वारंग के नेमिनाथ मन्दिर आदि इस जिले के कई जैनचैत्यालयों को जागीर दी थो - यह बात वहाँ के मिन्न भिन्न शिलालेखों से सिद्ध होती है।

खिस्त शक १४३१—३२ में कार्कल के शासक भैरवराय के सुपुत्र वीर पाण्ड्य ने कार्कल में जो लेक विख्यात बाहुबली स्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी उस प्रतिष्ठा-समारोह में द्वितीय देव राय भी सिम्मिलत हुए थे। वीर पागुड्य ने श्रापका बड़ा सम्मान किया था। विजयनगर के एक शासन से विदित होता है कि उक्त देव राय ने विजयनगर में भी पार्श्वनाथ स्वामी का एक मन्दिर बनवाया था। इनके समय में विजयनगर-साम्राज्य बहुत ही उन्नतावस्था में था। इटली के पर्यटक निकोलोकोन्टो श्रौर पर्शिया के राजा कक्कलियन के राजदूत अब्दुल रज़ाक इन दोनों ने देव राय के राज्यविभव को श्रापने श्रापने यात्रा-विवरणों में बढ़े सुन्दर दंग से चित्रित किया है। उस समय विजयनगर राजधानी साठ माईल के घेरे में फैली हुई थी। इनके यात्राविवरण से यह भी विदित होता है कि द्वितीय देव राय का राज्य इन्लानदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत था एवं तत्कालीन विजयनगर के शासक भारतीय राजाओं में अधिक शक्तिशाली थे।

ध्यस्तु, इसी राजवंश के द्वितीय विक्रपाल राय (सन् १४६६—१४०६) ने भी मूड़िबद्री बाले त्रिभुवनतिलक चैत्यालय को जागीर दी थी। चिट्टुपाडि के बल्लाल के सहोदर भाई के घर पर के पक शासन से झात होता है कि सलुववंशीय नरसिंह के क्रिटे भाई इम्मडि नरसिंह ने सन् १४६० में चिट्ट पाडि के हलर बसदि (मन्दिर) में जागीर दी थी। प्रख्यात दानवोर कृष्णदेव राय (सन् १४०१—१४३०) के द्वारा मृड्बिद्री के गुरुबसिद्ध एवं चंगलपट्ट के बैलेक्यनाथ जिनालय को वृत्ति दी गयी थी।

यों तो विजयनगर-साम्राज्य के स्थापनाकाल से ही दिल्ला भारत में हिन्दू संस्कृति की उल्लेशलर वृद्धि होती रही है, पर इन इन्ण्यंदेव राय के शासन-समय में तो वह हिन्दू संस्कृति श्रद्धान्नतावस्था को प्राप्त हो गयो थी। उत्तर भारत में विक्रमादित्य का नाम जैसी श्रद्धा के साथ लिया जाता है इसे ही दिल्ला भारत में इन इन्ल्यंदेव का नाम लेगा बड़े श्राद्धर के साथ स्मरण करते हैं। विजयनगर राजवंश के श्रन्यान्य केहे मोटे राजाओं ने भी जैनदेव-मिन्दरों को समय समय पर वृत्ति प्रदान कर सम्मानित किया है। यही तक नहीं इस वंश के राजाओं से जैन किवयों को भी अन्यान्य साहाय्य-द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है। प्रथम हरिहर (सन् १३३६ – १३४३) के शासनकाल में मुगुल्युर के स्वामी प्रथम मंगरस ने कोन्द्रमणि-दर्पण का प्रणयन किया था। धर्मनाथ पुराण के स्वियता मधुर हिनीय हरिहर (सन् १३७७—१४०४) के राजसमा-पण्डित थे। विलिगे तालुक के एक शासन से विदित होता है कि शब्दानुशासन के कत्ती भट्टाकलंक के गुरु भट्टाकलंक ने प्रथम श्रोगंग राय (सन् १४७३ – १४६४) की राजसभा में उनको भेरणा से सारत्य पर्व अलकारत्य को पढ़कर कीर्त्त समर्जित की थी। इस शासन से यह भी बात है कि शब्दानुशासनकर्त्ता भट्टाकलंक प्रथम वेद्वरपति राय (सन् १४८६ — १६१७) के शासनकाल में जीवित थे। ।

इस दिग्दर्शन से यह बात जानने में श्रव जरा भी सन्देह नहीं रह जाता है कि विजय-नगर के साम्राज्य-शासन-समय में जैनी सुखपूर्वक निर्वाधरूप से श्रपने धर्मकर्म का पालन करते थे।

बल्कि दक्तिण कन्नड़ जिले में शासन करनेवाले अजिल जैन राजवंश के एक विशेष बक्तव्य (कैफियत से पता लगता है कि इस वश का सम्बन्ध विजयनगर-साम्राज्य से भी था। इसका विवरण यों है:—

इस वंश के पूर्वज तिम्मण्ण श्रजिल के मरगोपरान्त इस राजवंश में केवल दो सियाँ रह गयी थीं। इनमें से एक विधवा और दूसरी कुमारी थी। ये दोनों सगी बहने थीं। तिम्मण्ण अजिल के शलुओं ने इनके मर जाने पर इनको सभी वल अथवा श्रवल सम्पत्तियों को लूट-खसोट कर दोनों सियों को निस्सहाय बना दिया। ऐसी दशा में इन दोनों ने विजयनगर-साम्राज्य के शासक के पास जा अपना पूर्व परिचय-प्रदानपूर्वक

अविश्वित प्रमाणों के लिये "द० कन्नद जिल्लोय प्राचीन इतिहास" देखें ।

<sup>†&</sup>quot;कर्णाटक कविचरिते" के २व माग की अवतरिणका देखें।

श्रापनी दयनीय दशा का कच्चा चिट्टा कह सुनाया। विजयनगर के साम्राज्य-शासक ने [नकी दुरवस्था पर तरस खा इन्हें आश्वासन पवं अभयदान देकर अपने यहाँ रख लिया। बिक उनके वंश का प्रकृत पता लगा कर उस म्बभाव-सुन्द्री उक्त कुमारी से अपनी शादी भी करली। इस नर्वाववाहिता स्त्रां के गर्भ से विजयनगर-साम्राज्य-शासक को तिम्मण्ण राय भ्रोर कामि राय नामके दे। पुत्ररक्ष उत्पन्न हुए। इन दोनों लडकों के रक्षण, भरण पवं पोषण बडी सतर्कता के साथ इए। बाद इन दोनों भाइयों के तरुण है। जाने पर इनकी मौसी विधवा ने राजा से निवेदन किया कि हमसबों ने अत्यन्त अपमानित होकर भापकी शर्म ली थी। हम सबीं के सीमाग्योदय से ब्राप जैसे माननीय सहदय शासक की क्रतकाया में रहकर इस समुन्ननावस्था को प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हुई। अब मके इन दोनों बच्चों को साथ लेकर अपनी जन्मनूमि का दर्शन की हार्दिक उत्कराठा हा रही है—आज्ञा है कि आप मेरी यह विनीत प्रार्थना स्वीकृत करंगे। राजा ने यह प्रार्थना सहर्ष कबुल करली। और इन दोनों लडकों को उस विधवा के साथ उनकी जन्मभूमि को भेजकर मंगळूह प्रान्त के कुळ हिस्पे बड़े लड़के तिस्मण्ण राय और कुळ हिस्से छोटे लड़के कामि राय को देकर इन्हें अपने अपने प्रान्तों का शासक बना दिया। बल्कि अधिक स्नेह-माजन होने की वजह से अपने छेट लडके इन कामि राय को कुछ अधिक हिस्सा दिया। इसके बाद बड़े लड़के तिमाण्ण राय एगुरु में श्रीर होटे कामि राय नन्दावर में भिन्न भिन्न दो राजधानी बनाकर सुख से रहने लगे। बडे तिस्मण राय का बंश अजिल और होटे कामि राय का वंश बंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन दोनां के वंशज आज भी माजूद है। अभी तो ये जनी हुई है किन्तु पेतिहा सक प्रमाणों से सिद्ध होता है कि यह वंश पहले हिन्दू था।\*

अन्त में में विजयनगर के सम्बन्ध में सुद्धर बाबू हीरालाल जी एम०ए-,एल०एल०,बो० का मत नीचे ज्यों का त्यों उद्धृत किये देता हूं :—

"इस वंश के नरेश यद्यपि हिन्दू थे पर जैनधर्म की ओर उनकी दृष्टि सहानुभूतिपूर्ण रहती थी। इसका बड़ा भारी प्रमाण बुक राय का वह शिला लेख है जिसमें उनकी
बड़ी सहद्वयता के साथ जैनियों और वैष्णवों के बीच सिन्ध स्थापित करने का विवरण है।
विजयनगर के हिन्दू नरेशों क समय में राज्यघराने क कुक्क व्यक्तियों ने जैनधर्म स्वीकार
किया था। उदाहरणार्थ हरिहर दितीय के सेनापित के एक पुत्र व 'उग' नामक एक
राजकुमार जैन धर्मावल्यनी है। गये थे।

('मदास न मेसूर प्रान्त के प्राचीन जैनस्मारक' की भूमिका पृष्ठ १४)
अ इस वंश का यह विशेष वक्तस्य (कैंफियत) "सुवासिनि" सम्पुट ४ संचिके १ में देखें।

# निमिधि के सम्बन्ध में दो शब्द

(ले०--प्रो० श्रीयुत ए० एन० उपाध्ये)

िनड़ी श्रौर संस्कृत के अनेक जैन शिलालेखों में 'निसिधि' शब्द पाया जाता है। किन्तु उसका अद्धर-विन्यास (spelling) सर्वत पक सा नहीं है। कनड़ी के शिलालेखों में उसके भिन्न भिन्न रूप पाये जाते हैं यथा 'निषिदि' 'निषिधि' 'निसिदि' निसिधि' 'निसिदि' श्रोर निष्धि।' श्रोर निष्धि।' उत्तर कर्नाटक में श्राजतक भी 'निसिद्दी' शब्द प्रचलित है। संस्कृत के शिलालेखों में उसके 'निषिधि' 'निषद्यका' और 'निषद्य'' रूप पाये जाते हैं। इसके रूपों की विभिन्नता मूल शब्द तथा उसकी बनावट के ऊपर प्रकाश डालने के लिये किसी को भी लालायित कर सकती है।

अनेक शिलालेखों के अध्ययन करने से इस शब्द का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है।
मृत्यु के बाद बनाये जानेवाले उस ढांचे या मकान को 'निषद्या' कहते हैं जो हं भवतः उस
स्थान पर बनाया जाता था जहाँ किसी पूज्य सायु ने अपने अन्तिम श्वास पूरे किये थे
या जहां पर उसका शरीर जलाया जाता था अथवा जहाँ पर उसकी अस्थियाँ गाड़ी जाती
थीं। इस प्रकार की समाधियाँ प्रायः चबूतरे के कप में पाई जाती है। चबूतरे के चारों
कोनों पर चार खम्मे होते हैं और उन पर एक गुम्बजदार भारी छतरो होती है जो पत्थर
या ईंटों से बनायी जाती है। कभी कभी केवल चबूतरा ही होता। चबूतरे पर मृत-साधु के पद्चिह और कहीं कहीं मृति भी श्राङ्कित होती है। अधिकतर पद्चिहों के पास
एक शिलालेख रहता है उससे मृतसाधु का परिचय तथा उसक अन्तिम हालात मालुम
होते हैं श्रीर स्मारक के निर्माता का भी पता चलता है।

बहुत मे जैन प्रन्थों में धरातल में ऊंचे चौरस स्थानों का (seats) वर्णन मिलता

१ इ० सी० २, नं० ६४, १२६, २७२ ६२, १४ १६ ८४, ६२, १०३, १०४, ११२, १७३, ११७, ११८, ६४ आह्र

२ इः सी० २ नं ० ६६ इसमें 'निषिद्यालयम्' वात्रय आया है; ६४, ६३, २४४।

३ उदाहरण के लिये—कोप्पल में चन्द्रसेन निसिद्— जयकर्नाटक, X, १० और कागवादा में मागचन्द्र—निसिद्, जिनविजय XXVI

४ बेल्गोल के ऐसे बहुत से शिलालेख।

४ देखो, निसीहिया का वर्णन, भगवती-आराधना, गाथा १६६४—६७ (कोल्हापुर संस्करण पृष्ठ ४७२ से), शास्त्रसारसमुख्य पृष्ठ १७० से (बेलगाँव संस्करण)।

है। इन पर बैठकर जेनसाधु सल्लेखना धारण करते थे। कोप्पल तथा जैनों के अन्य पांवत्र स्थानों पर इस प्रकार की वेदिकायं आज भी सुरज्ञित हैं। जो शब्द अप्रसिद्ध होते हैं उनको व्याख्या को आवश्यकता है। है। जब हम संस्कृत में 'निषद्यका' और 'निषद्यां तथा कनड़ी में निषिदि और निषीदी रूप देखते हैं तब हमें इसमें कोई सन्देह नहीं रहता कि यह शब्द 'नि' उपसर्ग पूर्वक 'सद' धातु से बना है और उसके दो रूप निषद्या और निषीदिका—अवश्य प्रचलित होने चाहिये। जिनका अर्थ-आसन, बैठने का स्थान, विश्रामस्थल और 'कुकु धार्मिक कियाओं के काम में आने वाला स्थान विश्रव' आदि होते हैं। आजकल जा निशियां मिलती हैं व भी किसी न किसी साधु के वासस्थान हैं जहाँ उन्होंने मृत्यु के पूर्व अपने दिन बिताये थे या अन्तिम समाधि धारण की थी। इससे भी हमारी उक्त धारणा की पुष्टि होती है।

किन्तु 'निविधि' 'निसिधि' 'निसिधिग्' श्रीर 'निसीधि' इन रूपों में आये हुद 'ध' को कैसे समकाया जाय ? इस शब्द के प्राकृत रूप पर ध्यान देने से 'ध' की समस्या सरलता से इल की जा सकती है। प्राकृत में 'निषीदिका का 'निसीहिया' रूप बनता है। साधारणतया 'ह' 'ध' के तुल्य हा सकता है। यद्यपि 'द' का 'ह' है। जाना स्वामाविक नहीं है। किन्तु इस प्रकार के उदाहरण पाये जाते हैं जैसे ककुद्=ककुह'। जैनप्रन्थों में जैनसाधुओं के जीवनी तथा स्मारकों के वर्णन में 'निसिंधि' शब्द का प्राकृत रूप बहुधा पाया जाता है यथा?, "निमेधिकी—निर्पाद्स्थानम्, आह च जीवाभिगम मूल टोकाकृत-निसेधिकी निषीदस्थानिर्मित"। कुद्ध स्थलों पर इसका अर्थ स्वाध्यायशाला भी पाया जाता है। अस्तु, इस शब्द का संस्कृत अनुवाद पूर्ण उपयुक्त नहीं है, शायद टीकाकार भी इसके विषय में संदिग्ध था छोर इसीलिये अपने से प्राचीन छेलक का उद्धरण देकर वह अपने उत्तरदायित्व से बच जाता है। आधनिक कनडी लेखक मुख्यतया जैन, संस्कृत शन्दों के अपभ्रंश के लिये सर्ददा प्राकृत-व्याकरण का आश्रय लेते हैं। फलस्वरूप के प्राकृत 'निसीहिया' रूप के साथ—जा कि उनकी दृष्टि में था—उन्होंने कनडी के शिलालेखों में 'ध' को स्थान दे दिया। किन्हीं किन्हीं रूपों में 'द्व' भी पाया जाता है। निषद्या और निषीदिका (प्रा० निसीहिया) इन दो रूपों को गड़बड़ी का ही यह परिशाम है। जैसा कि संस्कृत के 'सुगति' और 'सदगति' इन दो रूपों को गडबड़ी से 'सुगई' रूप भी पाया

१ हेमचन्द्र का प्राकृत-व्याकरण १---२२४।

२ राय प्रसेनीयसुत्त, सूल नं० २८ में 'निसीहिय' शब्द आवा है और उस पर मलबिगिरि की टीका में वह वाक्य है— श्रागमोदयसमिति का संस्करण पृ० ६३ ।

३ उत्तराध्ययन २८, ३ में सुगाई प्रयोग पाना जाता है।

जाता है। जब किसी शब्द का मूल दृष्टि से श्रोमल है। जाता है तब उसके स्थान में कोई भी अशुद्ध रूप प्रचलित होने लगता है। कनड़ी का 'निष्टिग'' और संस्कृत 'निसिधि' इसी कोटि के रूप हैं।

खारवेल के शिलालेख की पन्द्रहवीं पंक्ति में 'निसीदिय' शब्द श्राता है। यथा— 'भरहतिनिसीदियसमीपे'। वहाँ यह शब्द स्पष्ट रूप से 'अहंन' के श्रियसंस्कार के स्थान पर बनाये गये स्मारक को बतलाता है। इस स्मारक का श्राकार शायद बहुत कुछ शंतीय बनावट के ऊपर निर्भर है। विज्ञाण भारत में ऊँचा चौकोर चब्तरा बनाया जाता है। यह बात विचारणीय है कि खारवेल के शिलालेख के 'निसीदिय' को स्तूप समम्मना उपयुक्त हागा या नहीं ? कुछ शिलालेखों से यह स्पष्ट है कि निषीदिका का बड़ा आदर था और उस स्थान पर पूजा और प्रतिष्ठा भी हाती थीं।



१ इ० सी० २, नं० ६४।

२ इ० सी० २, नं० ११७, ११८, १२८ इत्यादि।

३ भराडारकर शास्य-विद्यामन्दिर पूना की पश्चिका जिल्द १४ भाग ३—४ से पं० कैलाशासन्द्र शास्त्रद्वारा अनुवादित ।

# श्रीऋषभदेव भगवान की जीवनी के साधन

(ले ० —श्रीयुत मुनि हिमांगुविजय, न्याय-काव्य-तीर्थ)

ग्राधुनिक शैलं। पर तीर्थंकरों के चरित्र लिखने की श्रावश्यकता है—सो भी प्रथम तीर्थंकर की अत्यधिक। यहां पर श्वेताम्बर जैन-साहित्य में ऋषभदेव-संबंधी उल्लेखों को उपस्थित किया जाता है।

## श्वेताम्बर जेन ग्रन्थ

श्वेताम्बर प्रत्थों की मैं दो भाग में विभक्त करता हूं: एक तो भगवद्भाषित और गणधर-रचित्त आगम-प्रत्थ और दूसरा आगम से भिन्न प्रत्थ जो भिन्न भिन्न आदर्श आचार्यों से लोक हत क लिये लिखा गया है।

### श्रागम-ग्रन्थ

मूल आगमों में किसी तीर्थंकर का चरित ( जीवनी । एक ही साथ में एक ही जगह पर प्राय: नहीं श्राता है। कहीं किसी तीर्थंकर की कुछ बात नो कहीं अन्य तीर्थंकर की बात, और कहीं सब तीर्थंकरों की दीवा-सम्बन्धी, आयुष्य-सम्बन्धी, माता-पिता-सम्बन्धी बात, ऐसे जिन्न मिन्न द्वारों में ( प्रकरणों में ) विक्लित ( चुटित ) रीत्या नीर्थंकरों के चरित्र आते हैं, इसी लिये जब तक सभी आगमों का पूरा परिशीलन न किया जाय तब तक पूरा पता नहीं चल सकता है।

### समवायांग

४४ आगमों में समवायाङ्ग चीथा श्रंग (आगम) है। इसके ऊपर श्रीअभयदेव सूरि का विवरण है। यह श्रीआगमीद्य-समिति सूरत से इस्वी सन् १६१८ में प्रकाशित हुआ है। इस आवृत्ति के अनुसार श्रीऋषभदेव और भरतादि के सम्बन्ध की बाते (नम्न मूत्र और पृष्टों में आतो हैं।

| 2                                                           |
|-------------------------------------------------------------|
| र से ८० तक<br>१ से ८० तक<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१ से १०४ तक |
| •                                                           |

अध्यागमोदयमिति और देवचन्द लाल भाई पुम्तकोद्धार फड क आगमों के पृष्ठों में एक हो तग्फ पृष्ठ संख्या छपी है, इसिलये हमने भी दोनों तरफ की एकही पृष्ठ संख्या लिखी है।

सूत १४७ और १४८ की प्राकृत गाथा पहली से ६३ गाथा तक ।

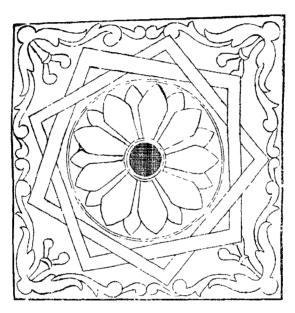

मूडि मेद्री के चन्द्रनाथ-चेत्यालय के खंभों मे ख़ुदी हुई हस्तकला के नमूने

(श्री एस० चन्द्रराज के सौजन्य से)

### **भावश्यक**

### (पूर्व भाग)

आवश्वक सूत्र पूर्व भाग श्रीअद्भवाहु स्वामी की निर्वृक्ति श्रीमलयगिरि आचार्य के विवरण-बुक्त श्रीआगमोद्दव-समिति सूरत से ई० सन् १६२८ में प्रकाशित हुई है। इसकी गायाओं में कुल इर, नाभिराजा, भगवान् ऋषभदेव, भरतादि के साथ सम्बन्ध रखने वाली बहुत सी कर्ता अस्ती है। इसी आवृत्ति के अनुसार स्थान पृष्टादि निन्नरीस्था हैं:—

| गाथा संस्था      | হূত্ত    | संख्या    | विषय                                                    |
|------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| १४६ से १६६ तक    | पृष्ठ१४३ | से ११७ तक | कुलकरों का अधिकार विस्तार से ।                          |
| गाथा १६७ से १८६  | ,,, 940  | ,, १६३ ,, | श्रीऋषभ देव भगवान् के पूर्व भव, सम्बन्ख-प्राप्ति        |
|                  |          |           | के उपाय, जन्माभिषेक और इच्चाकु-कुल की उत्पत्ति इस्वादि  |
|                  |          |           | का विस्तार से वर्णन ।                                   |
| ,, 155 ,, 288 ,, | ,, 163   | ,, २२१ ,, | भगव।न् की बाल्यावस्था, बुवावस्था, विवाह, राज्य-         |
|                  |          |           | व्यवस्था, समाजव्यवस्था, शिरुप, कर्म, कला, शिहा और       |
|                  |          |           | साधु-साध्वी आदि की संख्या।                              |
| ,, २१६ ,, ३४६ ,, | ,, २१४   | ,, २३२ ,, | भरत वाहुबलि प्रसृति पुत्रों को राज्य-भाग देना, दान,     |
|                  |          |           | दीजा, तापस-प्रथा का प्रारंभ, निम और विनमि की सेवा, एक   |
|                  |          |           | वर्ष तक निर्जलाहार, तप, श्रोयांस के हाथ से पारगा, केवल- |
|                  |          |           | ज्ञान, भरत को चक्र की प्राप्ति होना तथा भगवान की        |
|                  |          |           | केवलोरपत्ति, भरत-वाहुबलि का युद्ध, वाहुबलि के           |
|                  |          | ļ         | वेवलज्ञानादि ।                                          |
| ,, ३५० ,, ४३६ ,, | ,, २३३   | ,, ২৪৬ ,, | मरीचि के त्रिदृण्डि वेप-आचार का वर्णन, सांस्व-मत        |
|                  |          |           | की उसके कपिलशिष्य से उत्पत्ति, ब्राह्मण ग्रस्य की       |
|                  |          |           | उत्पत्ति, प्राचीन वेदों की उत्पत्ति, भगवान का नियांगी-  |
|                  |          | {         | स्सवादि, भरत राजा को आदर्श गृह में केवलज्ञानादि।        |

### स्थानाङ्ग (दूसरा भाग)

बह तीसरा श्रङ्ग है। इसके उपर श्रीअभयदेव सूरि की टीका आगमोद्य-समिति सूरत से ई॰ सन् १६२० में प्रकाशित हुई है। इसमें कहीं कहीं कुलकर, श्रीऋषभदेवादि के विषय में कुछ कुछ उक्कोख मिलता है।

| सूत संख्या       | पृष्ठ संस्था | विषय                                           |  |  |  |
|------------------|--------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| सुत १६१ से१६ ७तक | A2 868       | विमल वाहन का शरीर प्रमाण, श्रीऋषभदेव का तीर्थ- |  |  |  |
|                  |              | प्रवर्तन समबादि ।                              |  |  |  |

# जम्बूद्धीप-प्रज्ञति (प्रथम भाग)

इस आतम में अम्बूद्दीए के वर्णन के अनन्तर भरतचेत्र का वर्णन करते हुए कुलकरों से लेकर भरत चक्रवर्ती के मोच तक का वृत्तान्त विस्तार से लिखा है। इसके ऊपर श्रीशान्तिचन्द्र की विस्तृत और सुन्दर टीका है। मूल सुत्र के वृत्तान्त को टीका में बहुत विस्तृत किया है। यह प्रथम भाग देवचंद सास भाई पुस्तकोदार-फंड सुरत से सन् १६२० में प्रकाशित हुआ है। इस प्रथम भाग में निम्न सक और पृष्टों में निम्नलिखित बृत्तान्त शाता है।

|          | स्         | त संस्ता |    |    | _    | S     | पृष्ठ संस्था |              |     | विचय                                                    |  |
|----------|------------|----------|----|----|------|-------|--------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------|--|
| <u> </u> | 25         | से       | ₹. | तक | १ष्ट | 9 2   | २ से         | १३४          | तक  | सुमति आदि कुलकरों के नाम इकारादि नीति आदि।              |  |
| ,,       | ३०         | से       | ३३ | तक | 95   | 3 B C | र से         | १६४          | "   | भगवान् ऋपभदेवजी का जन्म, समाज, राज्यव्यवस्था,           |  |
|          |            |          |    |    |      |       |              |              |     | चार इजार चित्रयों के साथ दी जा प्रहण का वर्णन, भगवान्   |  |
|          |            |          |    |    |      |       |              |              |     | की मुनिचर्या का वर्णन, उनके गराधर-साधु आदि को           |  |
|          |            |          |    |    |      |       |              |              |     | संख्या, भगवान् का संहनन, कुमारावस्था आदि का काल,        |  |
|          |            |          |    |    |      |       |              |              |     | निर्वाण, इन्द्रादि-द्वारा निर्वाणोस्तव, और तीसरे आरे की |  |
|          |            |          |    |    |      |       |              |              |     | पूर्ति ।                                                |  |
| >>       | <b>5</b> 8 | से       | 80 | तक | 55   | ) E 8 | से           | १७८          | ,,  | चौथे, पाँचवे, छठे आरे का वृत्तान्त ।                    |  |
|          |            | _        |    | तक |      |       | _            | २ <b>८ १</b> | - 1 | भारतवर्षं का वर्णन, भारत नाम पड्ने का कारण,             |  |
|          |            |          |    |    |      |       |              |              |     | विनीता का वर्णन, भरत के राज्य का वर्णन, चक्र की         |  |
|          |            |          |    |    |      |       |              |              |     | प्राप्ति और पूजीत्सव, पट्-खरड की साधना का विस्तार से    |  |
|          |            |          |    |    |      |       |              |              |     | वर्णन, आपात किंगतों के साथ युद्ध, अश्वरद्वादि १४ रसों   |  |
|          |            |          |    |    |      |       |              |              |     | की प्राप्ति, ऋपभक्ट में अपना नाम लिखना, निम-विनमि       |  |
|          |            |          |    |    |      |       |              |              |     | की साधना, पश्चिम दिशा की साधना, भरत चक्रवर्ती का        |  |
|          |            |          |    |    |      |       |              |              |     | विनीता में प्रवेश, भरत के चक्रवर्तिंस्व का अभिषेक, भरत  |  |
|          |            |          |    |    |      |       |              |              |     | चक्रवर्ती की राज्य-समृद्धि का वर्णन, भरत का केवलज्ञान,  |  |
|          |            |          |    |    |      |       |              |              |     | मुनि-वेष का प्रहृण और मोच ।                             |  |

### कल्पसूत्र

इस प्रंथ की प्रसिद्धि श्वेताम्बर जैनों में और प्रंथों की अपेका से बहुत ज्वादा है; इसका कारण बह है कि प्रत्येक पर्युवर्णों महापर्व के समय इस प्रंथ को मुनिराज आग्रम्त बाँचते हैं और आवक-आविकार्ये सुनती हैं। इस प्रंथ को नी भागों में विभक्त करके नी व्याख्यानों में पूरा करने की प्रवाखी है इसके बनानेवाले उर्द्धरेता (महास्मा) महाज्ञानी चतुर्देश पूर्वधारी श्रीभव्रवाहु स्वामी हैं। इन्होंने# नवमें पूर्व में से उदार करके दशाश्रुत स्क्रम्थ के आठवें अध्वाय के रूप में इस करपस्त को बनावा है। इसके श्रन्दर परमात्मा महावीर का आदर्श जीवन-चरित्र विस्तार से आता है। इसके सिवाय श्रीपाश्वनाथ आदि का भी जीवनचरित्र संचेप से श्राता है "तेयां कालेगं तेयां समप्यां उसमेयं अरह कोसिलए चडउत्तरासाढें अभीइ पंचमे होग्या"॥ सूत्र २०४ पृष्ठ २२६ से सूत्र २२८ पृष्ठ २४४ तक भगवान् श्रीश्रवभदेव का जीवन-चरित्र इसमें आता है। श्रीविनय विजयोपाश्याय जी की रचित सुवोधिका टीका के साथ यह करण सूत्र श्रीआतमानन्य सभा भावनगर से सन् १६१४ में प्रकाशित हुआ है। इसकी टीका में भी भगवान् श्रीश्रवभदेव का जीवन-चरित्र विस्तार से और सुन्दररीत्वा आता है। नीचे जिखे हुए सुत्रों में और पृष्टों में नीचे जिखा हुआ वृत्तान्त बाता है:—

| <b>पृष्ठ</b> सं <del>ख</del> ्या | विषय                                                    |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| पृष्ठ २२६से २३१ तक               | श्रीऋषभदेव भगवान का स्ववन (गर्भ में आवा),               |  |  |
|                                  | जन्मोत्सव ।                                             |  |  |
| " २३१ से२३२ "                    | भगवान् के ऋषभादि पाँच नाम।                              |  |  |
| " २३३ से २४० "                   | दुमारावस्था, पुरुषों को ७२ और चि <b>यों को १४ कसाओं</b> |  |  |
|                                  | का उपदेश, राज्याभिषेक, दीक्रोत्सव, भगवान् की चर्वा,     |  |  |
|                                  | केवलज्ञान ।                                             |  |  |
| ,, २४० से २४४ "                  | भगवान् के गणधर-साधु-श्रावक-श्राविकादि की संख्वा,        |  |  |
|                                  | कुमारावास, राज्यपरिभोगादि के काल की संख्वा, मेाच,       |  |  |
|                                  | युगान्तभूम्यादि, श्रीऋषभदेव और श्रीमहावीर के तथा        |  |  |
|                                  | आगम लेखन-काल में काल के अन्तर की संख्वा।                |  |  |
|                                  | पृष्ठ २२६से २३१ तक                                      |  |  |

## श्रीत्रावश्यक सृत्र का भाष्य (प्रथम भाग)

बह भाष्य श्रीभद्रवाहु स्वामी के पहले का होना चाहिये, पहले लिखी हुई स्नावश्यक निर्युक्ति से बह भिन्न हैं। श्रीआगमोदय-सिमिति स्रत द्वारा बह ई० सन् १६१६ में प्रकाशित हुआ है। वह भाष्य निर्मुक्ति और श्रीहरिभद्रस्री की टीका के साथ छुपा है। इनके अन्दर श्रीमहावीर स्वामी के तीसरे भव का वर्णन करते हुए "सहऊण देव लोगा इहचेव य भाग्हंमी वासंमी इन्खागकुले जाओ उसमसुअसु-ओमरीहती"॥ गाथा १४८ पृष्ठ १०६ से लेक्त 'सेसाणं उन्मुअर्ण संवेगा नाण दीन्खाय॥" गाथा ४६६ पृष्ठ १६६ तक विस्तार से श्रीऋषमदेव का चरित्र आता है।

 <sup>#</sup> संघ चतुर्वशप्वंविद्युगप्रधान श्रीमद्भवाहु स्थामी दशाभुतस्कन्धस्याष्टमाध्ययनतवा
 प्रत्याख्यानप्रवादामिधानमवमप्वादुद्धत्य कल्पसूत्रं रचितवान् ॥ सुबोधिका टीका प्रष्ट प्र

<sup>†</sup> इसके जपर करीब ३० टीकार्थे संस्कृत में बनी हैं। और डॉ॰ याकोबी, तथा शुक्रिंग, आदि विद्वानों ने इसका श्रद्धारेजी तथा जर्मन आदि भाषात्रों में श्रनुवाद भी किया है।

इसके अलावा भगवती आदि सूत्र और उन पर भिन्न भिन्न भाष्य टीकाओं में श्रीऋषभदेव का चरित्र आता होगा परन्तु ग्रापनी आँखों से देखे विना नियत स्थानादि मैं कैसे जिख सकता हूं।

### आगमों से मिन्न ग्रन्थ

कारामों से भिन्न प्रन्थों के मैं पाँच भाग करता हूं, जिनमें भगवान् श्रीऋषभदेव के नामादि का उद्योख आता है।

- १ किसी विषय के प्रन्थ में मंगलाचरण के तौर पर श्रीऋषभदेव का नाम तथा स्तुति हो। तैसे श्रीहेमचन्द्राचार्य के मुख्य शिष्य महान् नाठ्यशास्त्रज्ञ श्रीरामचन्द्र-रचित 'सत्यहरिश्चचन्द्र नाटक' परम श्रावक वाग्भटकृत 'वाग्भटालंकार' 'विजयशप्रस्त्यादि'।
- २ जो ऋषमदेव-विषयक छोत्र स्तृति तथा महारूप वाले हों जैसे :— मानतुंग स्रिकृत 'मक्तामर'; महाकवि धनपाल की 'ऋषभपं चाशिका' इत्यादि !
- ३ को आगम शैली के प्रन्थ या टीकार्ये हों, जैसे 'प्रवचनसारोद्धार', कल्पसूत्रादि की सभी टीकार्य विशेषावश्यभाष्य आदि।
- श्रे श्रो रस और अतिशयोक्ति उपमा प्रश्ति अलंकारादि काव्य गुर्गो से भरी हुई वर्णनशैली
   के काव्य हों, जैसे 'जैनकुमारसम्भयं नाभेयद्विसन्धान आदि ।
- श्री प्रम्थ ऋषभदेव-विषयक छोटी से लेकर वही ऐतिहासिक बातों को रसमयी भाषा में
   प्रकट करने काले हों। जैसे त्रिषष्टिशालाका-पुरुष-चरित्र आदि।

इन पर्रेंच प्रकार के प्रन्थों में से भगवान् की जीवनी लिखने के लिये आखीर के तीन प्रकार के प्रन्थ ही विशेष उपयुक्त हो सकते हैं, इसी लिये इनके विषय में कुछ पश्चिय देना उचित होगा। इन प्रन्थों की पृष्ठ विषयादि की सूची लेख की काया दीर्घ हो जाने के सब से मैं नहीं दूंगा।

### प्रवचनसारोद्धार

प्रवचन बानी भागम उनका सार, यह प्रम्थ श्रागम नहीं है परन्तु भिन्न भिन्न आग्रोमों में आने बाबे भिन्न भिन्न हारों (विषयों) का इस प्रन्थ में प्राकृत भाषा में संग्रह किया है। वारमी शताब्दी के श्रीने मिचन्द्रसूरि ने इस प्रम्थ को लिखा है। इसके उपर प्रीव विद्वान् श्री सिद्धसेनसूरि ने संस्कृत में विस्तृत टीका लिखी है। प्रस्तुत टीकायुक्त वह प्रम्थ भीयुन देवचंद्साल भाई जैन पुस्तकोदार-फंड सूरत से ई० सन् १६२२ में प्रकाशित हुआ है। इसमें जैत्यवन्त्नादि २७६ द्वार (विषय-प्रकरण) हैं। जिसमें द्वार पृष्ठ नं० पर से जेकर सब तीर्थेकरों के आदि गणधर, आदि साक्वी वगैरी के नाम विषय (द्वार) नं० ३६ पृष्ठ नं० १०० तक आते हैं।

## जैनकुमार-सम्भव

इस प्रन्थ के कर्ता महाकवि श्री जयशेखर सूरि हैं। इस प्रन्थ का नाम देने में काखिदास का अनुकरण है श्रीर कुमारसम्भव की तरह इसकी रचना भी कोमल एवं पाँद है, परन्तु श्रङ्गार-बहुल वर्षन इसमें नहीं है। यह प्रन्थ महाकाव्य की शैली का होने से रघुयंशादि की तरह, बमक, उत्तत्त, उपमा, उर्भ्रेषा, अतिशयोक्ति आदि आलंकारिक श्लोकों से भरा हुआ है। इसमें अयोध्या के तथा अवस्यभदेव भगवान् के जन्म आदि का काव्यद्दि से वर्णन किया है। श्लावक भीमसिंह माणेक बंबह वाले ने इसको गुजराती अनुवादसहित प्रकाशित किया है। इसका आदिम श्लोक यह है—

श्रस्त्युत्तरस्यां दिशि कोशलेति, पुरी परीता परमधिलोकैः। निवेशयामास पुरः प्रियायाः, स्वस्या वयस्यामिव यां धनेशः॥१॥

अलंकार

संपन्नकामा नयनाभिरामाः, सदैव जीवत्त्रसवा श्रवामाः । यत्नोजिभतान्यप्रमदावलोका अदृष्ट्योका न्यविशंत लेकाः ॥२॥ (जैनकुमार-सम्भव)

### त्रिपष्ठिशलाका-पुरुपचरित

वारमी शताब्दी के सर्व-विद्या-विशारद श्रीहेमचन्द्रसृरि ने कालिदास जैसी अपनी प्रासादिक प्रीढ किवा में त्रिषष्टिशलाका-पुरुष-चित्र को पद्मवद्ध बनाया है। इसमें २४ तीर्थंकर, १२ चक्कवर्ती, ६ वासुदेव, ६ प्रतिवासुदेव और ६ बलदेव इन ६३ शलाका (उत्तम) पुरुषों के विस्तार से पूरे चरित्र हैं। अतप्त इसका यथागुण नाम है, इस प्रत्थ मे सारा जैन इतिहास तथा तत्वज्ञान आ जाता है। वह प्रन्थ करीब ३६००० श्लोक का है। इसके दश पर्व (भाग) पाडे हैं। प्रथम पर्व में परमास्मा श्रीऋषभदेव तथा भरत चक्कवर्ती आदि की जीवनी विस्तार से करीब ४००० हजार श्लोकों में लिखी है। प्रथम पर्व के ६ सर्ग हैं। पहिले सर्ग में भगवान के १२ पूर्व भवों का वर्णन, दूसरे में कुलकरों का कृतान्त, जन्मोस्सवादि, तीसरे में दीकामहोस्सव, वेवलज्ञान, तीर्थंपवर्तनादि का वर्णन, चौथे सर्ग में भरत चक्कवर्ती का दिग्विज्ञ, भगवान के ६० पुत्रों की दीका श्रादिका वर्णन, पाँचवें में भरत बाहुबिल के बुद्ध का वर्णन और छट्टे सर्ग में केवल्यावस्था में भगवान का विहार, अष्टापद ऊपर निर्वाणोस्सव, भरत का केवल ज्ञान आदि का वर्णन आता है। यह मूल प्रन्थ श्रीजैनधर्म प्रसारक-समा भावनगर से पूरा प्रकट हुआ है। इसके प्रथम सर्ग का इंग्लीश अनुवाद डा० प्रो० बनारसीदास जैन प्रम० प्र०, ने किया है जो Jain Jataks के नाम से मोतीलाल बनारसीदास ने अपने The Punjab sanskrit depot Lahore से सन् १६२४ में प्रकट किया है। इसके प्रिशिष्ट पर्व का इंग्लीश और जर्मन अनुवाद छुप चुका है और डा० मिस् जोन्सन (अमेरिकन विद्वर्षा)

ने इसका इंग्लीश अनुवाद शुरू से करने का काम उठाया है, इसी लिये शिवपुरी में करीब छ:
महीने रह कर इसने मुनिराजों के पास एतद्विषयक अभ्यास किया था। सारे प्रन्थ का गुजराती
ध्यनुवाद दो जगह से हुआ है— कुछ भाग का हिन्दी ध्रमुवाद भी हुआ है। वर्तमान में उपलब्ध
श्वप्रचिरित्रों की अपेचा इसमें विस्तार से चरित्र लिखा है। तुलनात्मक दृष्टि से श्रीजिनसेनाचार्य
का महापुराण इसकी पद्धित का प्रन्थ कहा जा सकता है। इसके अलावा भगवान् के चरित्र-विषयक
इस्तिक्षित प्रन्थों के नाम और स्थान नीचे लिखे जाते हैं।

| प्रन्थ का नाम                           | ब्रन्थकर्त्ता       | प्राप्तिस्थान                            |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| नामेय नेमि द्विसन्धान-काच्य             | श्रोहेमचन्द्राचार्य | पाटण प्राचीन भंडार नं ११, भवरीवाडा, पाटण |
| र्माभनन्द्नोद्धार-प्रबन्ध               | ****                | डेलाका भंडार अहमदावाद                    |
| ष्ट्रपभोद्वास-वाव्य                     | *****               | ढेला का भंडार अहमदावाद                   |
| भरतवाहुबिल-कान्म                        | *****               | श्रीविजयधर्म लक्मी ज्ञान-मंदिर आगरा      |
| बाहुबिलिचरित्र                          | *****               | जैसलमेर ( मारवाड )                       |
| भरतचरित्र (प्राकृत)                     |                     | डेक्सन कोलेज एना                         |
| भी <sup>र</sup> आदिनाथ-चरित्र (प्राकृत) | श्रीवद्धं मान सुरि  |                                          |

जैनेतर प्रन्थ में ऋग्वेद, यक्चवंद, महाभारत, मस्यवुराण, विष्णुपुराण, शिल्लावयी, न्यान्यबिन्दु प्रश्नुति में भगवान् श्री ऋषभदेव के सम्बन्ध में स्तुति अधवा नामोहनेख आता है। भागवत में तो मैंने सब से ज्यादा देखा। पाँच वें स्कन्ध में अध्याय तीसरे (३) से लेकर नवमें (१) अध्याय तक श्रीऋषभदेव का तथा भरतका चरित्र हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत श्वेताम्बर के लेन और जैनेतर प्रन्थों में भगवान् के सम्बन्ध में बहुत कुछ आता होगा। एतिहृषयक विद्वानों से मेरी प्रार्थना है कि वे लोग अपने ज्ञान का लाभ जनता को दें। जो विद्वान् वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण व अन्य प्राचीन साहित्य का अध्ययन व अवलोकन करें, उन्हें उक्त प्रकार के उक्लेख नोट कर के प्रकाशित कर देना चाहिये।

नोट—१ बृह्दिपनिका नामक प्राचीन प्रामाणिक सूची में इस प्रन्थ का नाम है, जो जैन साहित्य-संशोधक भाग १ के दूसरे श्रंक में छपी है। २ यद्यपि मैं श्वेताम्बर दिगंबरादि भेदवारी नाम लिखना पसन्द नहीं करता हूं किन्तु प्रस्तुत लेख श्वेताम्बर प्रन्थों के विषय में लिखा होने से यहाँ पर बारबार बह शब्द मजबूरन जिखना ही पड़ता है।



# सिलार रदृराज का नया शिलालेख श्रीर जैनधर्म

(ले०--श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन)

हुआ है। त्रिय वंश के बड़े बड़े राजा और महाराजाओं ने उसकी शांतिकारिणी शरण में रह कर अपने नाम को अमर किया है। पेतिहासिक काल के प्रसिद्ध सम्राट् खन्द्रगुप्त मौर्य, पेलखारवेल, श्रमोधवर्ष, कुमारपाल आदि भारतीय राजा जैनधर्मानुयायी थे और वे आज अपनी किसी न किसी विशेषता के कारण भारतीय इतिहास में अनुपम हैं। दसवीं शताच्दी में दिगम्बर जैनधर्म का प्रचार द्विण भारत में अच्छे पैमाने पर था। द्विण भारत में तब राष्ट्रकृट वंश के राजाओं की प्रधानता थी और उनको जैनधर्म से प्रम था। दिगम्बर जैन मुन्जिन राज्याश्रय को पाकर निश्चिन्तता-पूर्वक अहिंसामय धर्म का प्रचार तब कर रहे थे। किन्तु जैनधर्म का यह अभ्युदय पड़ोस के शेव छोगों को अखर गया और पारस्परिक ईर्ष्या-कलह का युद्ध छिड़ गया। ऐसे ही समय में एक सिलार वंश के राजा, जैनधर्म-भुक्त हुए थे। वह पहले शेव थे। इतिहास भी कल त कउन्हें शेव मान रहा था। किन्तु उनके नवीन लेखों के प्रकाश में आने से इस धर्मपरिवर्तन का पता चल गया है यह राजा वलिएटन के रट्टराज थे।

सिलार रट्टराज के तीन ताम्रपत्र मिले हैं, जिनमें से एक पर दोनों श्रोर लेख श्राङ्कित हैं। ये ताम्रपत्न कहाँ में मिले, इसका पता नहीं चलता। हाँ, यह स्व० प्रो० एस० आर० भाण्डारकर के पास थे श्रोर अब उनके भाई प्रो० डी० आर० भाण्डारकर ने उनको श्रीयुत हारणचन्द्र चकलादार को दे दिया है। चकलादार महाशय ने उनको पढ़ लिया है श्रोर उनका परिचय एक लेख-द्वारा कराया है। यह लेख कलकत्ते के 'इन्डियन हिस्टॉरीकल क्वार्टली' नामक पत्न में (भाग ४ पृ० २०३ – २२०) प्रकट हुआ है। उसी का सारांश धन्यवादपूर्वक पाठकों के श्रवलेकनार्थ यहां उपस्थित किया जाता है।

उपलब्ध लेख में सिलार महामगडलीक रहराज के भूमिदान का उल्लेख है। यह राजा दिलाग कोडूग देश के सिलारवंश से सम्बन्धित था। इसका एक पूर्व-लेख खारेपाटन से पहले मिला था, जिसे प्रो० कीलहॉर्न ने 'इपीग्रे फिया इन्डिका (भा० ३ पृष्ठ २६२) में प्रकट किया था। वह शक संवत् ६३० का है और प्रस्तुत लेख, प्रधात् जा प्रो० भाण्डारकर को मिला था अथ च जिसका उल्लेख यहाँ हो रहा है, उस पर शक सं० ६३२ मिंडूत है। इसिलिये दोनों लेखों में केवल दो वर्ष का अन्तर है। दोनों लेखों के लेखक भी लेखकपार्य नामक सज्जन हैं। वह सिन्धिविद्रहिक-मंत्री देवपालके पुत्र थे। दोनों में साहस्य भी खूब है, परन्तु विलद्मणता भी कुछ कम नहीं है।

प्रस्तुत लेख का आरम्भ 'स्वस्ति' शब्द से हाता है और मंगलाचरण के बाद ४—३२ पंक्तियों में रहराज के वंश का परिचय है, जो खारपाटन के लेख के समान है। उससे इसमें कोई खास विशेषता है तो वह स्वयं रहराज के सम्बन्ध में है। इन दो वर्षों के अन्तर में उसके धर्मपरिवर्तन के साथ साथ राज्योतक भी हो गया था। प्रस्तुत लेख के मंगलाचरण में एक उदारभाव स्पष्ट है। इसमें किसी खास देवता का स्तवन नहीं किया गया है। इसके प्रतिकृत खारेपाटन के लेख में स्पष्टतः 'ॐ नमः शिवाय' लिखा है। इस लेख में ब्राह्मणों का उल्लेख सामान्यक्ष में किया गया है—गीत आदि लिखने की आवश्यकता नहीं समसी गई है। यद्यपि दान ब्राह्मणों के प्रति किया गया है, परन्तु किसी धार्मिक कार्य के लिये नहीं। इन मब बातों में रहराज के धार्मिक श्रद्धान में पड़ा हुआ अन्तर स्पष्ट है। मालूम होता है कि उसका विश्वास जैनध में के प्रति हो गया था, क्योंकि लेख का प्रारंभ 'स्वस्ति' शब्द में किया गया है, जैमे कि जैन लेखों में श्रक्सर होता है। इतने पर भी यद्यपि रहराज का अनुराग जैनमत की ओर हो गया था, परन्तु वह अपनी बहुसंख्यक ब्राह्मण्-धर्मानुयायी प्रजा का दिल नहीं दुखाना चाहता था। इसीलिये उसने मंगलाचरण में किसी खाम देवता का स्मरण नहीं किया है। \*

रष्ट्रराज के समय में दित्तिण भारत में जैनमुनियों द्वारा धर्मप्रचार खुब है। रहा था। राष्ट्रकूट वंश के राज्यकाल में जैनधर्म का सूर्य मध्याह में था। थ्रौर सिलारवंश के राजा राष्ट्रकूटों के करद थे। जैनाचार्य थ्रीसमन्तभद्र जी ने सिलारवंशी की एक दूसरी शाखा की राजधानी करहाड (Karhad) में पहुंच कर वहां के राजा को सम्बोधन किया था। इस श्राशय के दो खोक अवणवेल्गाल की मिल्लिगेण प्रशस्ति में श्रद्धित हैं। राष्ट्रकूटों में

<sup>\*</sup> लेख में श्लोक के प्रारंभिक शब्द स्पष्ट प्रकट नहीं होते और वर्तमान रूप में जैसे वे पढ़े गये हैं, उनसे उनकी व्याकरण की असम्बद्धता प्रकट है। सम्भव है, कि यहां वीतरागदेव का स्पष्ट उक्लेख हुआ हो।—अनु०

<sup>†</sup> इपी० इन्डिका, ३ प्रष्ठ १म६:-

<sup>&#</sup>x27;पूर्व्य पाटलियुत—मध्यनगरे भेरी मया ताड़िता, पश्चान्मालव—सिन्धु—ठक — विषये काञ्चीपुरे देविशे। प्राप्तोऽहं करहाटकं बहुभटं विद्योत्कटं सङ्कटं। वादार्त्था विचराम्यहन्नरपते शार्दं छ विक्रीड़ितं॥७॥ इत्यादि।

# भारकर



सम्राट् श्रमे। घवर्ष जैनधमं के एक महान् संरत्नक थे। उनका लगभग सन् न१४—६७९ तक वींसठ वर्ष का विस्तृत राज्यकाल था और इस वड़े राज्यकाल में जैनधमं का वारों ओर खासा प्रचार हुआ था। राष्ट्रकृटों के प्रधात् वालुक्यों का श्रभ्युद्य हुआ। रहराज का सम्बन्ध इनसे भी था। वौलुक्य श्रभ्युद्य के प्रारंभिक काल में जैनधमं का उत्कर्ष अञ्चण्ण बना रहा। (बम्बई गैजेटियर भाग १ खग्रड २ पृष्ठ २०५) किन्तु पूर्वीक ताम्रलेख के लिखे जाने के समय द्विण भारत के जैनों और शैवो में पारस्परिक स्पर्द्धा खूब चल निकली थी। वालुक्य जयसिह द्वितीय सन् १०१५ में राज्याधिकारी हुब थे और वह पहले जैन थे। किन्तु श्रपनो पत्नी सुग्गलदेवों के प्रयत्न से वह शैव धर्मानुयायों है। गद थे। इतने पर भी कोल्हापुर में राज्य करनेवाले सिलारवंश की शाखा के राजाओं में जैनधर्म का विशेष प्रभाव कार्यकारी था। ‡ सर्वोपरि जिस द्विणी मराठा प्रदेश में रहराज का राज्य था, वहां आजतक जैनधर्म का ख़ब प्रवार है।

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि रहराज का जैनत्व उसके प्रस्तुत ताम्रलेख से स्पष्ट है, क्यांकि उसमें बिना किसी 'प्रण्व' के केवल 'स्वस्ति' शब्द से ही—एक जैन दंग पर उसका प्रारंभ हुआ है। जैन लेखों के प्रारम्भ में 'श्री' शब्द भी मिलता है, जैसे कि विजयादित्य के कोल्हापुर वाले लेख में है। (इपी॰ इन्डिका, भाग ३, पृष्ठ २०६) तिसपर यह भी संभव है कि जिन पाँच बड़े मठों के प्रति रहराज ने सम्बेधन किया है, उनमें से कोई जैन हों! (पञ्चमहामठ स्थान नगर हज्जमान प्रधानामात्यवर्गाः संविदितः।—पंक्ति३४) अतः उपर्युक्त बातों का लिहाज रखते हुए रहराज को उपर्युक्त ताम्रलेख लिखते समय जैनधर्मानुयायी हुआ, मानना अनुचित नहीं है।

रहराज के धर्मपरिवर्तन के साथ साथ उसके राज्याधिकार में भी अन्तर पड़ा था। खारेपाटन के अपने लेख में उसने राष्ट्रकृटनंशी राजाओं को मान्यता दो हैं; परन्तु उपरान्त में उनका स्थान चालुक्य तैलप को मिल गया है। चालुक्य तैलप ने राष्ट्रकृटों को परास्त कर दिया था। तैलप के बाद उसका पुत्र सत्याश्रय राजा हुआ था और रहराज ने अपने को उसका करद लिखा है। (परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री सत्याश्रयदेवानुभ्यात-मण्डलीकश्रीरहराज) किन्तु प्रस्तुत लेख में किसी के राज्याश्रय स्वीकार करने का उत्लेख नहीं है। रहराज का स्वयं अपना राज्य हो गया था और उसी राज्य के अन्तर्गत यह लेख लिखा गया था। (श्री रहार्यराजराज्ये) इससे स्पष्ट है कि रहराज ने चालुक्यों

<sup>‡</sup> जर्नल ऑफ बरबई बांच ऑफ दो रायल ऐशियाटिक सो० भा० १३ एष्ठ १७ व इविडयन ऐयटीक्वेरी भाग १२ ए० १०२।

<sup>§</sup> दिश्विया महाराष्ट्र देश में जैनो के पाँच मठों का अस्तित्व मिलता है।

की गुलामी का पट्टा उतार कर फंक दिया था और वह एक स्वाधीन शासक वन बैटा था? पश्चिमी चालुक्यों का तत्कालीन (शक सं०६३०-६३२) इतिहास उसके संपूर्ण इस साइसी कर्म का रहस्य उघाड़ देता है। उमसे प्रकट है कि सन् ६३० में राजराज केशरीवर्मन् ने सत्याश्रय को परास्त कर दिया था। किन्तु इतने पर ही इस युद्ध का श्रन्त न हो गया। पराजित सत्याश्रय पर राजवेशरीवर्मन् के उत्तराधिकारी राजेन्द्र चेलदेव ने भी धावा बेल दिया। इस लड़ाई में उसने सत्याश्रय के राज्य को तबाह कर दिया था। बचों, श्रवलाओं और ब्राह्मणों को तलवार के घाट उतारा था। इतने पर भी सत्याश्रय ने चेलों को सन् १००७। शक सं०६३०) में रणचेत्र से भगा मारा था। इस प्रकार यद्यपि सत्याश्रय ने अपने देश को शत्र औं से रहित कर दिया था, परन्तु वह श्रिधक समय तक न जिया जो श्रपने राज्य की नींव सुट्ट कर पाता। श्रीर उसके उत्तराधिकारों भी श्रयोग्य निकले। इस परिस्थात में रहराज ने लाभ उठाया श्रीर वह स्वाधीन शासक बन गया। स्वाधीनता भला किसे प्रिय नहीं है ? श्रव वह भहामगडलीक कहलाने लगा था; उनका सन्धिविप्रहिक मंत्रा देवपाल श्रव भहाश्री की उपाधि से विभूवित हो गया था। श्रतः रहराज का राज्यास्त्रद्व मां स्पष्ट है।

रहराज को राजधानी बिलपहन नामक महादुर्ग थाः जिसका स्थापना उसके पूर्वज धम्मियर ने की थी। वह समुद्रतट पर कहीं थी। उपरान्त इस पर उत्तरकोङ्कण के सिलार वंशी राजाश्रों का श्रिधिकार हो गया था। प्रस्तुत लेख का पूर्वाश इस प्रकार है:—

- १ "स्वस्ति (॥) श्रीर =र्आप विवुल=ग्राप्ताद्=ग्रभिम
- २ त—देवता—प्रसादेन। संसार—सा—
- ३ र—धम्मे—क्रियावतां प्राशानां स—
- ४ ततम्॥ श्रासीद=विद्याधर=श्राधीसी
- ४ गब्दमद=दत्तर्जावितः (।) जीमृतकेताः स—
- ६ त्युत्रो नाम्ना जीम्तवाहनः ॥ ततः
- सिलार—बंशो=भृत् सिह्ल—क्रमाभृतां वरः
- । प्रभूत—भूत—सोभाग्य भाग्यवांस्=तव च=ग्रो—
- । जितः॥ नाम्ना सणपुःहः ख्यातः छ.—
- १० प्राराज-प्रसादवान्। समुद्र-तीर-सद्या-
- ११ तदेश-संसाधको नृपः॥ तत्सुता धर्मे-
- १२ -व=श्राभून्=नाम्ना धम्मियुरः परः॥ प्रता--
- १३ -पवाम्=महादुर्मा --बलिपद्दन छन् छती
- १४ । तस्माद्=पेयपराजा=भृद्र=विजिगीयु-
- १४ ५ = गुणान्वितः । स्नातर = चन्द्रपुर-- ग्रासन्न ना--

```
१६ - लिकेराम्बुना स यः॥ बाभूव=त्राव (स) रस=त-
```

- १७ -स्मान्=नोति-शास्त्रार्थ-तत्त्ववित् । एक-ने-
- १८ -त्र प्रलक्षारि काण्डश्=चन्ड--पराक्रमः॥
- १६ श्रादित्यवर्मा पुत्रो=भृत्=तेजस=आदित्यष-
- २० -त्=ततः। तस्माद्=श्रवसर-श्रायां भू=(ज्) जितारि-
- २१ र्=धर्मधान्=नृषः ॥ चेमुख्य चन्द्रपुर ज-
- २२ त्तमा—भृत्— साहाय्य—कारकात् । ततो≕भू—
- २३ -द=इम्दर (रा) (ज) स=त्याग=भोगवान्=श्रितिसुन्दरः॥

### दूसरे ताम्रपत्र पर:--

- २४ (त) समात्=प्रभृतभाग्यो=भृदु=भी (मे।) भी
- २५ माम-विक्रमः। तेजसाराह (व)
- २६ द्=ग्रस्त-चन्द्रमण्डल-उज्ज्वलः=॥ त--
- २७ -तश्=च्=त्रावसरो राजा जातो=तीब (व)
- २८ विवेकवान्। प्राज्ञः प्राज्ञः पटुः
- २६ सू (शू ) रो धीर परमस्तवान ! रह-
- ३० -नाम्=ग्राभवत्=तस्माव्=राजा पुण्यवतां व---
- ३१ -रः। नीतिको नीतिशस्त्र=आर्थ-- बृद्ध--
- ३२ -सेवी जितेन्द्रियः॥ तस्य महामण्ड--
- ३३ लीक--श्री--रष्टार्य राज राज्ये । चन्द्रा=
- २४ -क्क-प्रवर्ज माने पूज्ये थ्रा बलिपङ्च
- ३५ ने ॥ पश्चमहामठस्थान नगर ह
- ३६ -जामान--प्रधानामात्य-वर्गाः संवि-
- ३७ -दितं (त )॥ शक नृप-काल-श्रतीत-सं-
- ३८ वन्सर नवशतेषु, द्वात्रिन्यद्=अधि —
- ३६ -केश्च=अङ्कतो=पि ६३२ साधारण स-
- ४० (म्ब) त्संग=ग्रांतर्गत—पुष्य- बहुल-प्रति—
- धर -पदिरवि--वार उत्तरायण--रःका--
- ४२ -न्तौ समस्त---गज=ग्रावली-- स**मल**ङ्क**--**
- **४३** त (त ) श्री ग्ट्रगाजेन स्व हस्तेन हस्त--ओ---
- ४४ दकं कृत्वा वा (ब्रा) ह्मण-सेनावई-नाग-
- ४५ -मैय--सुत--सङ्क्रमयैस्य कल्वाल--
- ४६ भक्त भ्रामाव्=वेड्गाक्तेत्र इत्यादि ..."



# गत प्रथम एवं द्विनीय किरणों में प्रकाशित अपने लेखों के विषय में कुछ विशेष वक्तव्य

(ले ०--- श्रीयुत पं० के० भुजवली शास्त्री)

तथा २य किरण में प्रकाशित "नीतिवाक्यामृत श्रीर कन्नड़ कवि नेमिनाथ" तथा २य किरण में प्रकाशित "विदुषी पम्पादेवी" इन छेखों के बारे में मुक्ते इधर जो विशेष बात मालूम हुई हैं उन्हें में नीचे उद्धृत किये देता हूँ, जिससे ऐतिहासिक षिक्ष-पाठकों की भ्रम-निचृत्ति हो। बल्कि इन विशेष बातों का संकेत मुक्ते सुहद्वर विद्वान् महामहोपाध्याय, रायबहादुर नरसिंहाचार्य, एम० ए० ने किया है, अतः में श्रापका श्रमुगृहीत हूँ:—

- (१) ई॰ सन् ११४५ में समाधिशतक की टीका लिखनेवाले मैघचन्द्र और ई॰ सन् १११६ में स्वर्गस्थ मैघचन्द्र ये दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। एक दूसरे का पारस्परिक कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं ने जो इन्हें ग्रभिन्न समम रक्खा था वह पंडित नाथूराम प्रेमी जी-द्वारा लिखित 'ग्राचारसार' के "निवेदन" के ग्राधार पर। इसी प्रकार "ग्रुभचन्द्र" को मैंने जो मैघचन्द्र का शिष्य लिखा, है इसका ग्राधार भी प्रेमी जी का वही उक्त "निवेदन" है। वास्तव में ग्रभचन्द्र मैघचन्द्र के शिष्य नहीं है। साथ ही साथ ग्रभचन्द्र ग्रीर मैघचन्द्र के शिष्य प्रभावन्द्र का स्वर्गा नेहण-समय श्रवणवेल्गोल के ११७वें एवं १४०वें शिलालेखों से कमशः ई॰ सन् ११२३ ग्रीर ई॰ सन् ११५४ प्रमाणित होता है।
- (२) उक्त माननीय विद्वान् के संकेत करने एवं ग्रन्थान्त के गद्य के पुनरवलेकिन से मुक्ते भी विश्वास हो गया है कि:नेमिनाथ वीरनन्दी (मैश्रचन्द्र के शिष्य) का ही शिष्य है। किन्तु मेरे उक्त लेख में यह बात शब्द-प्रतिपाश नहीं थी। क्योंकि वहाँ मैंने लिखा है कि "इन्होंने (नेमिनाथ ने) प्रन्थ के आदि और अन्त में मैश्रचन्द्र शैविद्यदेव एवं वीरनन्दी सिद्धान्त-चक्रवर्सी को बड़ो श्रद्धा से स्मरण किया है।"
- (३) नेमिनाथ के द्वारा स्मरण किये हुए माघनन्दी भट्टारक नयकीर्ति के शिष्य हैं न कि भानुकीर्त्ति के। (श्रवणबेल्गाल के नं० ६६, पंक्ति १३०—१) साथ ही साथ व शास्त्रसार के कर्ता माघनन्दी कुमुदचन्द्र के शिष्य हैं, इनका काल लगभग ई॰ सन् १२५२ हैं। (श्रवणबेल्गोल ३४३)
- (१) दूसरी किरण में प्रकाशित "विदुषी पम्पादेवी" यह लेख ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी के द्वारा संपादित "मद्रास व मेसूर प्रान्त के प्राचीन जैन-स्मारक" के झाधार पर लिखा

गया था। नगर के ३७वं शिलालेख के अनुवाद की ब्रह्मचारीजी की पंक्तियाँ यों हैं:-

"पम्पादेवी महाबुराण में विदुषो थी। यह इतनी विद्या-सम्पन्न थी कि इसे शासन-देवता कहते थे।" ..........

"पम्पा देवी ने अष्टाविधार्थ्यना महाभिषेक और चतुर्भक्ति रची।" ब्रह्मचारी जी ने इन पंक्तियों से पम्पादेवी को विदुषी एवं अन्थक चीं सिद्ध किया है। किन्तु उक्त शिलालेख (ई॰ सन् ११४७) से अष्टविधार्यना महाभिषेक और चतुर्भक्ति प्रन्थ सिद्ध न है। साथ ही साथ "नूतनातिमञ्बं" का सम्बन्ध आपने जो पुत्री बाचलदेवी के साथ माना है वह माता पम्पादेवी से ही समन्वित सिद्ध होता है।

- (२) विक्रम सान्तर की "त्रिभुवन-दानी" यह पद उल्लिखत नगर के शिलालेख (पं॰ १३—४) से उपाधि सिद्ध होता है जिसे हमने ब्रह्मचारी जी के श्रमुवाद के भाधार पर "विक्रमसान्तर महादानी रहा; इसी लिये यह जगदेक दानी भी कहलाता था" यों लिखा है।
- (३) ब्रह्मचारी जी के म० व मै० प्रा० प्रा॰ जे स्मारक में सान्तर, चट्टल, बाचळ ये शुद्ध ६० 'सान्तार', 'चत्तल' एवं 'वाञ्चल' इन अशुद्ध रूपों में परिवर्त्तित हो गये हैं, अतः मैरे लेख में भी ये ही अशुद्ध रूप ज्यों के त्यों रह गये हैं।
- (४) मैंने जो अपने लेख में वादीभ सिंह का समय ११ वीं शताब्दी लिखी है, वह सामान्य दृष्टि से। यों तो नगर के ४०वें और ३७वें शिलालेखों से इनका समय ११वों शताब्दी का अन्त और १२वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध अनुमित होता है। साथ ही साथ तीर्थहिल तथा नगर के शिला-लेख में दी हुई परम्परा से यह भी निश्चित होता है कि वादीभ-सिंह वादीभ राज के बाद के थे।
- (४) चोल राजाओं में प्रथम राज-राज ने हैं । सन् ६० सन् १०१२ तक राज्य किया था। चादीभ-सिंह इनके समय में नहीं रहे होंगे। द्वितीय राजराज ने हैं । सन् ११४६ से ई० सन् ११७८ तक शासन किया था। अतः इसी राज के शासनकाल के आरम्भ में चादीभ-सिंह रहे होंगे।
- (६) तिरूत्तक देवर के "जीवक-चिन्तामिंग" प्रत्थ में यह नहीं लिखा हुआ है कि बादीभ के द्वारा रचे गये प्रत्थ का श्रेष भाग मेंने पूर्ण किया। साथ ही साथ लिमलु बिद्वानों ने तिरुत्तक देवर का समय ई० सन् १० वीं शताब्दी निश्चित किया है। इस समय-संकेत से भी सिद्ध हो जाता है कि १ शताब्दी पूर्व के यह तिरुत्तक देवर १ शताब्दी बाद के वादीभ सिंह के प्रत्थ का भाषान्तर नहीं कर सकते हैं। इसलिये पं० शंभुशरण तिपाठी का "तिरुत्तक देवर ने अपने जीवक-चिन्तामिण में लिखा है कि वादीभ के द्वारा आरम्भ किये हुए इस प्रत्थ के शेष भाग को हमने पूरा किया" यह कथन सर्वथा निर्मूल है जो कि हम को भी खटका था।

# देवचन्द्रकृत राजावली कथा की विषय-सूची

#### 一大人

यह 'राजावली कथा' एक ऐतिहासिक प्रन्थ मानी जाती है। बल्कि कई ऐतिहासिक विद्वानों ने इस के प्रमाणभूत उद्धरणों से अपनी छित को समलङ्कत किया है। पर है यह कन्नड़ भाषा में। अतः हिन्दी भाषा-भाषी इतिहासवेत्ताओं की कुछ जानकारी के लिये यहाँ इस प्रन्थ के अन्तर्गत विषयों की सूबी मात्र दिये देता हूं। अवकाशा- उसार इस प्रन्थ के अन्तर्गत बातों पर भी शकाश डालने की चेष्टा की जायगी।

---के० बी० शास्त्री

#### प्रथम प्रकरगा

#### (१ से ६ पृष्ट तक)

- १ मङ्गलाचग्ण।
- २ पाठक विद्वानों से इसकी स्वीकृति की प्रार्थना एवं घृटियों की सुधारने के लिये अनुरोध।
  - ३ 'राजावली कथा' के नाम की सार्थकता का स्पष्टीकरण।
  - ४ लोकस्वरूप।
  - ५ कालज्यवस्था।
  - ६ मनुओं का विषय, आदि ब्रह्म (ऋपम तीर्थडूर) की उत्पत्ति, सृष्टि-विषय।
  - ७ वर्णाश्रम-धर्म-विवर्ग ।
  - द राजवंशोत्पति।
  - ६ भरतचकवर्त्तां का दिश्विजय, बाहबत्ति-युद्ध एवं दीज्ञा-प्रहण ।
  - १० मरीचिदोत्ता, कपिल-सिद्धान्त की उत्पत्ति ।
  - ११ अत्तय-तृतीया इस नामकरण का हेतु।
  - १२ श्रावणी कर्म का आदि कारण।
  - १३ शिवरात्रि शन्त्र की चरितार्थता।

### द्वितीय प्रकरण

### (७ से १३ पृष्ट तक)

- १ द्वितीय चक्रवर्त्ती सगर के साठ हजार पुत्र श्रौर भगीरथ श्रादि की कथा।
- २ श्रात्रि श्रादि ऋषियों के समय में कांपलादि के सिद्धान्तों का बाद-विवरण।
- ३ वड्दर्शन की उत्पत्ति एवं नैयायिक दर्शन-विषय।
- ४ कणाद, मोमांसा, जैमिनि, सांख्य इन दर्शनों का विषय।
- ५ बौद्ध एवं चार्वाक दर्शन का विषय।
- **६ विष्णु कुमार मुनि के द्वारा वामनावतार** ।
- ७ जमद्ग्नि परशुराम का विषय।
- म सुभोमचकवर्त्ति कथा, सोग्धर्म की उत्पत्ति तथा विनायक (गरोश) चतुर्थी का हेतु ।
- मिल्लिकार्जुन पूजा का कारण और जिदेव के श्रेष्ठत्व की चर्चा।

### तृतीय प्रकरण

#### (१३ से १८ पृष्ट तक)

- १ कर कगडु की कथा, पत्थर में खुदे हुए सर्प की पूजा का कारण, वामी (सर्पवित) में पूजा-रूप में दूध-धी देने छोर नाग-चोथ मनाने का देतु।
  - २ अनरएय की सभा में देवता-विषयक वर्चा।
  - ३ जीर कदम्ब की कथा, महाकालासुर एवं पर्वतक के चलाये हुए यह की चर्चा।
  - ४ राम-कथा।
  - ५ शिशुपाल-कथा ।
  - ६ कृष्णजन्म।
  - ७ कंसमिधन।

## चतुर्थ प्रकरगा

### (१८ से ३० पृष्ठ तक)

- १ जनमेजय राजा की कथा चन्द्रवर्द्धन महाराज की सभा में सुघटित स्वर्द्धा-विवयक चर्चा।
  - २ श्रेगिक-कथा।
  - ३ श्रभय कुमार का जन्म एवं उनका कार्य।
  - ४ वर्द्धमान स्वामी की कथा।

- गौतम स्वामो की कथा।
- ६ चेलिनी महादेवी का श्री शिक से सम्बन्ध।

पंचम प्रकरगा

(३० से ४७ पृष्ट तक)

- १ सत्यन्धर की कथा।
- २ जीवन्धर की कथा।
- ३ पुनः श्रे गिकः चर्चा।

### पष्ट प्रकरगा

(४७ से ७० पृष्ट तक)

- १ श्रेगिक का धर्मश्रवण्।
- २ दीपावली का कारगा।
- ३ पार्श्वभद्दारक एवं शाक्य मुनि की कथा।
- ४ भद्रवा**ह्-**कथा।
- नन्दबंश की उत्पत्ति, चन्द्रगुप्त-कथा और श्वेताम्बर शाखा का प्रादुर्माव ।
- ६ विकमादित्य की कथा।
- ७ अपलसंघ का प्रादुर्भाव तथा पुज्यपाद स्वामी के शिष्य के द्वारा द्राविड़ संघ की स्थापना तथा काष्टासंघ की उत्पत्ति।
- प्रकृत पर्व बिल संघ की स्थापना और अईद्वल्याचार्य के द्वारा संचालित संघ, गण,

### सप्तम प्रकरगा

(७० से ८६ पृष्ट तक)

- १ शालिवाहन-कथा।
- २ बहुपाल राजा की सभा में पश्चांग-विषयक-चर्चा।
- ३ समस्त प्राणिवर्ग के आय(यु)-व्यय की चर्चा।

#### श्रष्टम प्रकरगा

(मह से ११७ प्रष्ट तक)

- १ जिनदत्त राय की कथा।
- २ चण्डविक्रम की कथा।

- ३ पुज्यपाद पवं नागार्जुन की कथा।
- ४ श्राचारांग आदि के नाम।
- प्र संघों की उत्पत्ति।
- ६ भूतबिल पुष्पदंत की कथा।
- ७ कुन्दकुन्दावार्य-कथा पर्व कतिपय यतियों के नाम।
- न कल्किराज की कथा।
- विज्ञलराज और मरिविज्ञल की कथा।
- १० समन्तभद्र की कथा।
- श्रकलंकदेव एवं हिमशीतल महाराज की कथा। **१** १
- १२ चामुगडराय वर्व बेल्गुल का विषय।
- १३ जिनसेन गुण्भद्रकृत प्रन्थ-विषयक चर्चा।
- भोजराजवर्चा । १४
- १५ अमरकोश के अवतरण का कारगा।

#### नवम प्रकरण

(१९७ से १४० पृष्ठ तक)

- कन्ति एवं चालों की कथा।
- २ विद्यानन्द की कथा तथा किरातराजसन्तित और दुर्भिन्न की चर्चा।
- हस्तिमलाचार्य की कथा।
- ४ जंकराचार्य एवं गंगा की कथा।
- ४ इस्तिम्हिषेण की वंशपरम्परा।
- बल्लालराज की वंश-परम्परा। Ê

### दशम प्रकरगा

(१४० से २०६ पृष्ट तक)

- १ भ्रानेगोंदि मिल्लाय की कथा।
- २ सारंगधर की कथा एवं कुछ राजाओं का विषय।
- ३ खदिरलिंग का विषय।
- ४ दिल्लो के बादशाह की चर्चा।
- ५ हरिहर राय की कथा।
- बुक्कराय की कथा।

- प्रौढ़ देवराय, रामवन्द्र राय भ्रादि भ्रन्यान्य शासकों की वर्षा।
- हरिहर राय के कुमार वीर राय की कथा।
- श्रीरंग राय के द्वारा श्रीरंगपट्टण की स्थापना और राजधोडेयर की कथा।

### एकादश प्रकरगा

(२०६ से २४७ एष्ट तक)

- १ राजभोडेयर के कुमार चामराजभोडेयर की कथा।
- २ कगठीरवनरसराज झोडेयर और दोडू देवराज झोडेयर की कथा।
- ३ विक देव राज की कथा।
- ४ कंडोरव आरस की कथा।
- ४ दोडु कृष्णराज की कथा।
- ६ हैदर खांका विषय।
- ७ टिप्पू सुलतान का विषय ।
- म मैसूर देश में अङ्गोतों का प्रवेश।
- र्ट चामराज ओडेयर के पुत्र रूजाराज ग्रोडेयर श्रौर पूर्णस्य का विषय।
- १॰ मैसूर का शासन-भार ब्राङ्गरेजों को अपने हाथ में छेना।
- ११ इस प्रन्थकत्ती की बंशावली।

### द्वादश प्रकरगा

(२४७ से २८६ एष्ट तक)

- १ देवो रम्मविण का इस राजावली कथा का अवण।
- २ मैसूर राजाओं की बंशावली।

### त्रयोदश प्रकरग

(२८६ से २१८ एष्ड तक)

१ जाति-निर्णय।

नोट---इस राजावली कथा की मैस्र राजकीय प्राच्यपुस्तकागार की संगृहीत प्रति से प्रतिक्विप कराई गई है। भवन की इस प्रति के प्रारंभ में जो विषय-सूची दी गबी है, यह उसी का अनुवादमात्र है।

# बाहुबल्ति-शतक

[रचिता और प्रकाशक महेशचन्त्र प्रसाद, एम० ए०, देवाध्रम श्वारा १६३४, कागब और इपाई बस्के हैं, बाहुबिलस्वामी का सुन्दर चित्र भी है, मूख्य सिर्फ दो श्वाना ]

मैस्र राज्य के हासन जिले में स्थित श्रवणबेल्गाल जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। वहां के विन्ध्यगिरि पर खड़ासन विराजमान बाहुबिलस्वामी की मूर्ति अपनी विशालता भौर कारीगरी के लिये भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है। इसके कलाकौशल की प्रशंसा बड़े बड़े विद्वानों और गुण्पाहकों ने की है। लेखक के इस स्थान के दर्शन करने का सुअवसर श्रीमान बके श्वरक्तगर जी, श्वारा, के साथ मिला। मूर्ति के दर्शन से प्रभावित है। कर उन्होंने प्रस्तुत काव्य के। रचा है, तथा इतकता-पूर्वक उसे अपने उपकारी के। ही समर्पित किया है।

प्रस्तुत काव्य बाहुबिलस्वामी की उक्त मूर्ति की १०५ दोहों में स्तुति है। पहले पांख देहिं। में मगलाचरण के पश्चात् किव ने कमशः श्रवणबेल्गे।ला, मैसूर, उक्त मूर्ति, उसकी स्थिति, उसके कप भीर फिर उसके शिर, केश, मुख, भाल, भृकुटी श्रादि प्रत्येक झङ्ग की शोमा का सुन्दर वर्णन किया है। शेली प्राचीन है। अर्थ-सौन्दर्य के साथ शब्दालंकार की भोर कवि का भ्यान विशेष रहा है। इसी से स्तुति में स्थान स्थान पर कुछ जटिलता आगई है। शब्दों के खेल के कुछ उदाहरण देखिये:—

मूर्ति के वर्णन में कवि कहते हैं:--

जग तें पादुत हैात जब, जग में पादुन हैात। जग तें पादन हैात जब, जग में पादन हैात ॥१०॥

मुख की हास्य-मुद्रा का वर्णन है:---

हास नहीं, उपहास यह, कली बली का मानु। कली-कलेजे की कली, तोड़ी कली समानु॥४०॥

इनका अर्थ समक्तने के लिये थे। इो देर सिर खुजलाना पड़ता है। पर कहीं कहीं वैसा हो शब्द-सौन्दर्य अर्थ की सुगमता के साथ मी मिलता है जैसे—

> नहीं घरा पर कहु घरा, भरा क्छेस निहसेस । घीर घराघर पै कड़े, यहै देत उपदेस ॥४०॥

निम्न देवहे में 'जगत्कर्ता' का उल्लेख शायद जैनियों का कुछ खटके— धनि धनि मृरत की कला ! धनि धनि मृरतकार। जग-करता करतार है, तुम करता-करतार॥७४॥

यद्यपि काव्यशैली प्राचीन है तथापि उस में रेडियम का प्रकाश और मेाटर की दौड़ भी दिख रही है, यथा—

नासहु तम-प्रग्यान तुर, प्रग्या-प्रमा प्रकासि । जन-हित जनु काेंड दिव्य-रुखि, विचर रेडियम-रास ॥५७॥ बना सर्वदा ही रहै, तब सनेह पेट्रोल । जातें पहुँचै माेंच काे, आतम-माेंटर पाल ॥६८॥ (रबना भवलेकनीय है)

— हीरालाल,

#### RISABH-DEVA.

(THE FOUNDER OF JAINISM)

[Author, C. R. Jain, Bar-at-law; Publisher, Jain-Mitra-Mandal, Delhi, 1935, price -/4/-]

Barrister C. R. Jain is well-known as the author of many books on Jamism and comparative religion. He wrote a big volume on the life of the first prophet of Jamism, Lord Rishabhadeva, several years ago. The present book is on the same subject in a much smaller and handy size. In eleven short chapters is described in a lucid style the previous ten lives of of Rishabhadeva, his birth and childhood, his family and public life, his renunciation omniscience and his preaching mission. We have then a chapter on the sixteen deams of his son and royal succesor Bharat, who sensed through them the deterioration of the coming age. Then follows an account of the strength of Rishabha's spiritual followers and his Nirvana. The whole account is strictly in accordance with the Jaina Puranas. The book ends with the 'Last Word' contributed by Mr. Kamta Prasad Jain who has drawn attention to several references to Rishabha and other Tirthankaras of the Jamas in non-Jam literature beginning with the Vedic age. In the Foreword and the Introduction added by the author himself attention has been drawn to the place and importance of Rishabha deva in Jainism and his mention in the Hindu Puranas. There are two illustrations in the book-one of the statue of Rishabhadeva in one museum in Paris (France) and the other of the assembly of Rishabhdeva's devotees after his omniscience, as preserved in the Jama Siddhanta Bhavan Arrah. The learned author has presented subject in a readable, interesting form and the book deserves to be widely read by those interested in the lives of the Great Teachers of humanity who have lived in the past.

H. L. Jain

# ग्रन्थमाला-विभाग

# प्रशस्ति-संग्रह

(सम्पादक-के० भुजवली शास्त्री)

(क्रमागत)

नेल्लूर के शक वर्ष १२२१ (खीस्ताव्द १२६६) के एक शासन में "तस्याव्रज्ञः सुता मन्य-गण्डगापालभूपतिः। प्रतापद्धभूपस्य प्रसादार्श्चितवैभवः" ऐसा उल्लेख मिलता है। इससे इस मन्वभूप का समय खिस्त शक १२६६ सिद्ध हाता है। अतः कवि अमृतनन्दी का काल भी खिस्त शक १३वीं शतान्दी का अन्तिम भाग झात होता है। यह कवि प्रतापद्ध के आश्रय में प्रतापद्धीय प्रन्य के रचयिता विद्यानाथ के समकालीन हैंगे या कुछ इधर के।"

इन उल्लिखित देनों उद्धरणों से इस प्रन्थ के रचयिता यही अमृतनन्दी हैं तथा इनका समय भी वही १३वीं शताच्दी है यह बात प्रमाणित होती है।

(१०) यन्थ नं० <sup>२१३</sup>

# केवलज्ञानहोरा

कर्ता-चन्द्रसेनमुनि

विषय--ज्योतिष

भाषा—संस्कृत

लम्बाई---१३॥ इञ्च

चौड़ाई---दा। इञ्च

पत्रसंख्या 🟶 --- 🗦 ७ 🗗

प्रारम्भिक भाग---

श्चनम्तिविद्याविभवं जिनेन्द्रं निधाय नित्यं निरवधनोधम् । स्वान्तेऽहमिन्दुप्रममिन्द्रवन्द्यं वक्त्ये परां केवलनोधहोराम् ॥१॥ हारा नाम महाविद्या वक्तव्यञ्च भवद्वितम् । ज्योतिर्वानकलासारं भूषणं बुधपोषणम् ॥२॥

<sup>\*</sup> बीच बीच में कुछ सादे एह भी हैं।

केवलज्ञानहोरायाः चन्द्रसेनेन भाषितम्।
परोपदेशिकं प्रन्यं (?) मया सप्तशतं (?) कृतम् ॥३॥
प्रागमः (?) सदशो जैनः चन्द्रसेनसमो मुनिः।
केवली (?) सदशो विद्या दुर्लभा सचराचरे ॥४॥
श्रीमत्पश्च गुकं श्चतुर्विधसुराधीशार्ष्चितान् संस्तुतान्
चातुर्वर्णजन(?) चतुर्गतिभवक्लेशापहारानिष।
तत्वान् सप्तवरैकवाक्यनिरतान् देष्षद्वयभ्वंसकान्
ग्राचार्याश्च (?) उपासकान्सुमनसा चन्दामदे दिग्प्रहान्॥४॥
तन्माववेदाम्बुधिबाग्गशैलशस्यित्वनद्वश्वभवे ध्रुवाङ्काः।
प्राच्यादिदिच्च प्रिथता मुनीन्द्रै र्नप्रदिविज्ञानिषधे विधेयाः॥ई॥

× .,

मध्यमाग (पृष्ठ १८४ पंक्ति ५)

तन्मातवेदाम्बुधिकामशेलशतांगनेत्रज्ञितयो दुतान्ताः (घ्रुवाङ्काः) । प्रागादिदिज्ञ प्रथिता मुनीन्द्रेनेष्टादिविज्ञानविधो विधेयाः॥ पृच्छकदिग्दशगुणितं प्रहरयुतं तिगुणितं तिशत् ।

समैतं विश्रुव (?) संप्रशात्तरयुतं। वसु ७। हतं। तच्छेषं १। अयर्गं २ । चवर्गं ३ टवर्गं ४। तवर्गं ६। पवर्गं ६। यवर्गं ७। सवर्गं कवर्गः। अथः। एकादिशृत्यपर्यन्तं १। अवर्गं २। कवर्गं ३। चवर्गं ४। टवर्गं ४। तवर्गं ६। पवर्गं ७। यवर्गः। शवर्गः। सद्वर्गशेषं। भेशवाण् ४। हतं। वि। विषमात्तरं। सः। समात्तरं। अन्त्यात्तरं। तद्त्तर-शेषं। गिरिवाण् ४७। हतं दिवतः। वि। पूर्वात्तरं। सं। द्वितीयात्तरं। एते अत्तरभेदाः। × × × × × ×

× × ×

ष्पन्तिम भाग---

× × × × × दंहिलिके दः । हुलिगोटु दः । हेरदविल न् । हिरिगण कः । हुल्याल नः । हालूरु ६० । होमारु ६१ । हाबूरु ६२ । हेवित ६३ । हेकंब ६४ । हुगरे ६४ । हिरियिट्ट ६६ । हुकेरि ६७ । हिरी ६८ । हिर्पिये ६६ । हुरुमुं जि १०० । केडिन हुज्विल १०१ । हे।सहुर्ग १०२ । हिजयिडि १०३ । हुबळि १०४ । हुणिसिने १०४ । हन गवाडे १०६ । हामाळि १०७ । सम्पूर्णम् ।

यादशं पुस्तकं दृष्टं तादशं लिखितं मया। भवदं वा सुबद्धं वा मम देखो न विद्यते॥१॥ हमारा ज्योतिषशास्त्र दे। भागों में विभक्त है। एक गागित और दूसरा फिलत या होराविकान। प्रस्तुत प्रस्य का नाम "केवलकानहोरा" है। होरा की ग्युत्पिक्त विद्वानों ने यों

कि कि है — "आयं तवर्णि होरास्माकं भवत्यहारातात्" — अर्थात् 'अहारात्न' शब्द का आदिम अत्तर 'अ' और अन्तिम अत्तर 'त' इन देनों के छोप कर देने से 'हारा' शब्द ग्युत्पन्न हुआ है। 'केवलकानहोरा' इस नामसे बहुत से ग्यक्तियों की यही धारणा है कि यह भी फिलत ज्योतिष का एक मौलिक प्रन्य होगा। अवकाशाभाव से इसका विशेष परिचय इस समय यहाँ पर नहीं दिया जा सका। हाँ इस विद्या के मर्मन्न किसी सावकाश विद्वान के। इस पर कुछ विशेष प्रकाश डालने की चेश करनी चाहिये। "दिगम्बर जैन प्रन्यकर्त्ता और उनके प्रन्य" में भी इसे ज्योतिषशास्त्र ही लिखा है। साथ ही साथ प्रेमी जी की इस पुस्तक में इस 'केवलकानहोरा' की श्रोकसंख्या तीन हजार बतलायी गयी है। परन्तु प्रारंभिक "परोपदेशिकं प्रन्थं? मया सप्तशतं छतम्" इस तीसरे पद्यभाग से इस प्रन्य की श्रोकसंख्या सात सौ सिद्ध होती है। किन्तु प्रन्थ बहुत बड़ा है। न मालूम प्रन्थकर्ता ने यह सात सौ संख्या किस बात की दी है।

इसके कर्ता चन्द्रसेनमुनि हैं। इन्होंने अपने इस प्रन्थ के 'केचलज्ञानहोरायाध्रन्द्रसेनेन भाषितम्' इस पद्यांश में इस बात को स्पष्ट कर दिया है। साथ ही साथ 'आगमः सहशो जैनः चन्द्रसेनसमें। मुनिः। केचली (?) सहशी विद्या दुर्लमा सचराचरे॥' इस पद्य में अपनी प्रचुर प्रशंसा भी की है। इधर उधर बहुत कुछ रटोलने पर भी इनके बारे में विशेष परिचय में नहीं मालूम कर सका। प्रन्थान्तर्गत बातों से ज्ञात है।ता है कि आप ज्योतिषशास्त्र के एक अच्छे ज्ञाता थे। इसमें कोई शक नहीं कि आप कर्नाटकनिवासी एवं कन्नड़भाषी थे। क्योंकि अपने प्रन्य के संस्कृतबद्ध पद्यों (कर्णसूत्रों) के। खुलाशा करने के लिये इन्होंने जहाँ तहाँ कन्नड़भाषा का भी अधिकतर आश्रय लिया है। भवन की यह प्रति श्रवणवेल्योल की कन्नड़ प्रति से उतारी गयी है, किन्तु है यह बहुत अग्रद्ध। प्रतः यहाँ आपकी संस्कृत-रचनाशेली के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी शास्त्रा-गार में इसकी कोई शुद्ध प्रति का अन्वेषण परमावश्यक है। इसमें जो प्रकरण हैं उनमें कुछ का नीचे नाम-निर्देश किया जाता है:—

हेमपकरण, वास्यवकरण, शिलावकरण, मृत्तिकाप्रकरण, वृत्तवकरण, कार्पास-गुल्म-वल्कल-तृग्-रोम-चर्म-पटप्रकरण, संख्याप्रकरण, नष्टद्रन्यवकरण, निर्वाहप्रकरण, अपत्य-

<sup>#</sup> ज्योतिषोक्त लग्न एवं एक राशि या लग्न के आधे भाग को भी होरा कहते हैं।

<sup>🕇</sup> ये प्रकरण किसी कारह या अध्याय के अन्तर्गत हैं।

प्रकर्ण, लामाछामप्रकरण, मैालपकरण, स्वीसंमोगप्रकरण, भाजनप्रकरण, स्वप्नप्रकरण, सामुद्रिकप्रकरण, स्वरप्रकरण, वास्तुविद्याप्रकरण, शकुनप्रकरण, देहछोहदीलाप्रकरण, श्रञ्जनविद्याप्रकरण, विषविद्याप्रकरण! इसी प्रकार देशभेद, उपकरणभेद, शास्त्रभेद, रक्तभेद, पत्तिभेद, यन्त्रभेद, मन्त्रभेद, जातिभेद, मुद्राभेद आदि अनेक द्रव्यों के भेद भी इसमें दरसाये गये हैं। बल्कि मुद्राभेद नामक शीर्षक में विक्रम, वालुक्न, कादम्ब, युधिष्टि-रादिक अनेक ऐतिहासिक एवं पौराणिक प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम भी आये हैं।

# (११) ग्रन्थ नं० <sup>२१४</sup>

# दानशासन

क्तां-श्रीवासुपूज्य ऋषि

विषय—दानफळादिविवरण भाषा—संस्कृत

लम्बाई १३॥ इञ्च

चौडाई ४।।। इञ्च

पत्रसंख्या ५५

प्रारम्भिक माग ----

यस्य पादाक्तसद्गन्धाद्याणनिर्मुक्तकल्मणः।
ये भन्याः सन्ति तं देवं जिनेन्द्रं प्रण्माम्यहम्॥१॥
हानं वक्ष्येऽय घारीव शस्यसम्पक्तिकारणम्।
सेत्रोप्तं फलतीव स्यात् सर्वस्त्रीषु समं सुखम्॥२॥
शुद्धसदुदृष्टिभिः शुद्धपुण्योपार्जनलम्पटैः।
सार्द्धं ब्रूयादिमं प्रन्थं नेतरैस्तु कदाचन॥३॥

मध्य माग (पूर्व पृष्ठ २८ पंक्ति १म)

श्रीमित्रिलोकभवनान्तरसर्वबस्तुवाहिप्रबाधनिटिलान्निविराजसासम् । कानैकगोचरमशेषमुनीन्द्रवन्दामिन्द्रार्चितांव्रिसर्हस्त्सहं नमामि ॥१॥

×

कर्महृद्धर्मकृत्पातं तस्य भेदानहं ब्रुवे। पाड़ो देयं न बान्यत होड़ो कृष्यधिपो यथा ॥२॥ रत्नवयात्मको धर्मस्तमाचरति धार्मिकः। धर्माभिवद्वये स्वस्य धार्मिके शीतिमाचरेत् ॥३॥ पात्रभेदकथादत्तैः पात्रं पञ्चविधं मतम्। तद्यथेति कृते प्रश्ने सूरिराह तदुत्तरम् ॥४॥ उत्कृष्टपात्रमनगारमणुवताट्यं मध्यं वतेन रहितं सुदर्शं जघन्यम्। विर्दर्शनं वर्तानकाययुतं कुपाञं युग्मोज्मितं नरमपावमिदञ्ज विद्धि ॥४॥ संगादिरहिता धीरा रागादिमलघर्जिताः। शान्ता दान्तास्तपाभूषास्ते पात्रं दातुरुत्तमम् ॥६॥ निस्संगिनाऽपि वृत्ताढ्या निःस्नेहाः सुगतिप्रियाः। अभूषाश्च तपाभूषास्ते पात्रं दातुरुत्तमम्॥७॥ परीषहजये शक्ताः शक्ताः कर्मपरिचये। शानभ्यानतपःशकास्ते पात्रं दातुरुत्तमम् ॥६॥ प्रशान्तमनसः सौम्याः प्रशान्तकरणिकयाः। प्रशान्तारिमहामोहास्ते पार्च दातुष्तमम् ॥६॥ धृतिभावनया युक्ताः सत्त्वभावनयान्विताः। तत्त्वार्थहितचेतस्कास्तेपात्रं दातुरुत्तमम् ॥१०॥ परीषहजये शूराः शूरा इन्द्रियनिश्रहे। कवायविजये शुरास्ते पात्रं दातुरुत्तमम् ॥११॥

धन्तिम भाग---

मतं समस्तै ऋषिभिर्यदाहृतैः प्रभासुरात्मावनदानशासनम् ।
मुदे सतां पुण्यधनं समर्जितं दानानि द्यान्मुनये विवार्ध्यं तत् ॥
शाकान्दे त्रियुगाग्निशीतगुणितेऽतीते वृषे वत्सरे
माधे मासि व शुक्रपत्तदशमे श्रीवासुपूज्यविणा ।
शोक्तं पावनदानशासनिमदं श्रात्वा हितं कुर्वताम्
दानं स्वर्णपरीत्तका इव सदा पावत्रये धार्मिकाः ॥

समाप्तमिदं दान्शासनम्

प्रत्यके ग्रान्तिम पद्य से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि इस "दानशासन" के कर्ता वासुपूज्य ऋषि हैं। साथ ही साथ उक्त पद्य से यह भी विदित होता है कि यह प्रन्थ शक सम्वत्
१३४३ माघ शुक्क दशमी के। समान हुआ था। प्रन्थकर्त्ता ने ग्रपने इस प्रन्थ में गुरुपरम्परा,
गण, गच्छ आदि की कुछ भी चर्चा नहीं की है। अतः इनके विषय में अधिक प्रकाश नहीं
डाला जा सका। दान्तिणात्य कितपय शिन्दालेखों में "वासुपूज्य" यह नाम मिलता है
श्रवश्य। पर प्रस्तुत वासुज्यूय के गणगच्छादि के न मालृम होने से नहीं कहा जा सकता
है कि श्रमुक वासुपूज्य ही इस दानशासन के कर्त्ता हैं। अगर किसी विद्वान के। इन
वासुपूज्यऋषि के गणगच्छादि विशेष वातों का पता ज्ञात है। तो उन्हें प्रकट कर देना चाहिये।

इनकी संस्कृत-रचनाशैली साधारणतया अच्छी है। प्रत्येक भाग की खें।कसंख्या अलग अलग बता कर इस प्रन्थ के। इन्होंने निम्नलिखित भागों में विभक्त किया है:—

(१) श्रप्रविधदानलक्षण (२) उत्तमपात्रसामान्यविधि (३) श्रभयदानविधि (४) दानशालाविधि (४) क्रियाविधि (६) द्रव्यशोधनविधि (७) पात्रलक्षणविधि (८) करणा- त्रयलक्षिताहारदानविधि (६) भैषज्यदानविधि (१०) शास्त्रदानविधि ।

(१२) ग्रन्थ नं ० रहे । ख

# भव्यकएठाभरगापश्चिका

कर्त्ता-अईद्दास

विषय—देवगुदशास्त्रादिलक्तगा भाषा – संस्कृत

लम्बाई ६॥ इञ्च

चौडाई ६ इन्च

पत्रसंख्या २३

प्रारम्पिक भाग---

श्रीमान् जिने। मे श्रियमेष दिश्यायदीयरत्नोज्ज्यलपादपीठम् । करैर्नतेन्द्रोत्करमोलिरन्नैः स्वपत्तरागादिय चालितं स्वैः ॥१॥ सदापि सिद्धो मयि सन्निद्ध्यात्स सिद्धियध्या सह सान्द्रसोख्यम् । चर्वत्यजस्रं तनुमास्तान्तः संभोगभाविश्रमभीतवैद्यः ॥२॥ आचार्यवर्याश्चरितानि शिष्यानाचारयन्तः स्वयमाचरन्तः। षट्विंशतापि स्वगुणैर्युतास्तैः सदापरात्माष्टगुणाभिलाषाः ॥३॥ तेऽध्यापकाः स्युद्दते नितान्तं ये ब्रह्मवर्यव्रतपालिने।ऽपि। द्याञ्च चित्तेषु सरस्वतीञ्च ष्टुग्वेषु देहेषु तपःश्चियञ्च ॥४॥ ते साधवो मे ददतु स्ववृत्ति द्यालवोऽपि व्रतद्व्यणस्त्रोः। अनंगराजं समरे निहत्य कुर्वन्त्यनंगोरुपदं स्वकीयम्॥४॥ जिनागमत्तीरिनिधर्गभीरो विलेडितश्चेष्ठिवुधैविधानात्। ददाति रत्नवयमुञ्ज्वलांगं तदा स तेभ्योऽप्यमृतं दुरापम् ॥६॥ श्रीगौतमाद्या जिनयोगिने। ये वीरांगद्यन्ता महितात्मवृत्ताः। तदीयनामात्तरस्त्रमाला मर्दायवाग्या मणिकिण्ठका स्यात्॥७॥ अथाजरीरानुपमाम्युजात्तोमप्याशु वश्यां यद्लं विधातं। जातं सुवर्णाभिनवार्थरत्नेस्तद्भव्यकण्ठाभरणं तनिष्ये॥५॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

मध्यभाग (पूर्व पृष्ठ १४ पक्ति ४)

श्चित्वादिमं (?) तापिमतेषु बुद्ध्वानाश्चित्य म्लाच भजत्स्वमुक्त्वा । ह्यायह्वक्तम्य न ग्र्यरागम्तथापि ते दुःखसुखामपदानि ॥१॥ तर्ममिनदानीमिव सार्वभौमे देशे वसत्यप्यतिविश्रकृष्टे । चरन्ति ये ते सुखिनम्तदीयामाजामनुखङ्ग्च पर सदुःखाः ॥२॥ जना गृद्धामपुरोजनान्तपर्खण्डमात्रप्रभुशासनं चेत् । उत्त्तंत्रयन्तेऽण्युष्ठदुःखभाजस्तिक पुनस्सर्वजगत्प्रभास्तत ॥३॥ सत्तो हितं शाम्ति स पव देवः सदाष्य (?) ते शासनतत्फलेच्काम् । कलस्यनं कर्णसुधारसीयं वमक्तये।वांवामपेद्यते किम् ॥४॥

× × ×

श्रन्तिम भाग---

अर्च्यास्महार्थाभिद्येति सर्वेऽत्याचार्य्यमुख्या गुरवस्त्रयोऽपि । ग्रसारसंसारिवनाशहेताराराधनीया ग्रानिशं मया स्युः॥१॥ सूत्त्यैव तेषां भवभीरवो ये गृहाश्रमस्थाश्चरितात्मधर्माः । त षव शेषाश्रमिणां सहाया धन्याः स्युराशाधरस्रविर्याः ॥२॥ ग्राराध्यमानामलदर्शनास्ते धर्मेऽनुरक्ताः शमिनां सदापि । एकं यथार्शाक्त भजन्त्यशल्यमैकादशास्त्रवितकास्पदेषु ॥३॥ ते पात्रदानानि जिनेन्द्रपूजाः शीले।पवासानिप विन्यते च ।
न्यायेन कालादसतीश्वरे।पभागस्य शर्मानुभवन्ति वाद्मम् ॥४॥
कर्तुं तपः संयमदानपूजास्याध्यायमप्याश्वितवारुवार्ताः ।
ते तद्भवं श्रीजिनस्कशुद्ध्या पद्मादिभिश्चाघलवं न्निपन्ति ॥४॥
त षव मान्या भुवि धार्मिकौधा धर्मानुरक्ताखिलभव्यले।कैः ।
सुधानुरक्ता हानुरागस्तिमाधारपाञेष्वपि तन्वतेऽस्याः ॥६॥
इत्युक्तमामादिकसत्स्वरूपं संश्यगवते।ऽजैव दृद्धा रुविः स्यात्
सज्ज्ञानमस्याश्चरितं तते।ऽस्मात्कर्मन्तयोऽसमात्सुखमप्यदुःखम् ॥९॥
श्वाप्तादिरूपमितिसिद्धमवेत्य सस्यगेतेषु रागमितरेषु च मध्यभावम् ।
ये तन्वते बुधजना नियमेन तेऽईद्दासत्वमैत्य सततं सुखिना भवन्ति ॥८॥

### इत्यर्हदासकृतभन्यकण्ठाभरग्रस्य पश्चिका समाप्ताभूत् ।

इस "भव्यकण्ठाभरणपञ्चिका" के कत्तां कविवर अईहासजी हैं। अभी तक इनके तीन ही प्रन्य उपलब्ध हुए हैं। बिक प्रम्तुत हाति को छोड़ कर शेष दे। प्रन्थ— 'पुरुदेव-चम्पू" तथा "मुनिसुवतकाव्य 'प्रकाशित हो भी चुके हैं। पहला प्रन्थ "माणिक्पचन्द्र जैन-प्रम्थमाला" बंबई से और दूसरा "मुनिसुवतकाव्य" सस्कृत हिन्दी-टीका-सहित "जैनिसिद्धान्त-भवन" आरा से। इनकी कविता के बारे में यहाँ पर में विशेष कुछ न लिख कर सहद्य पाठकों से "मुनिसुवतकाव्य" को ही साद्यन्त एक बार पढ़ जाने का अनुरोध करता हूं। हमारे अईहास जी गद्य-पद्य देनों के सिद्धहस्त लेखक हैं। आपकी सभी रचनायें माधुर्य आर प्रासादादि काव्यावितगुणों से ओतशित हैं।

आप विद्वहर आशाधर जी के शिष्य हैं। यह बात आपकी तीनों छतियों के निम्न-िक स्वित अन्तिम पद्यों से स्वयं सिद्ध है।ती है:--

> मिथ्यात्वकर्मपटलैश्चिरमावृतं मे युग्मे दशोः कुपथयाननिदानभूते। धाशाधरोक्तिळसद्अनसंप्रयोगैः स्वच्छीकृते पृथुलसत्पथमाश्चिते।ऽस्मि ॥ (मुनिसुवतकान्य)

सून्यैव तेषां भवभीरवे। ये गृहाश्रमस्याश्चरितात्मधर्माः । त एव शेषाश्चमिणां सहायाः धन्याः स्युराशाधरस्र्रिवर्याः ॥ (भन्यकगठाभरपञ्चिका)

मिध्यात्वपंककलुषे मम मानसेऽस्मिन् आशाधरोक्तिकतकप्रसरैः प्रसन्ने । उल्लासितेन शरदा पुरुदेवभक्तवा तद्यम्पुद्यभ्भजलदेन समुज्जनृम्मे ॥ (पुरुदेवचन्द्र)

| · |                       |                  | संवाहक-  | र्गात्मा =त्त्रोत्-स्याहि<br>(संग्रास्म-श्रीयुत बा० कामता प्रसाद जैन)<br>तपुरो के मूर्ति-लेखों से प्राप्त परिचय | जि मि प्र | यमाद क्षे  | प्रातिमा -त्ति व -र्मग्रिहि<br>(संगारक-श्रोयत बा० कामना प्रसाद क्षेत्र)<br>मैनपुरो के मूर्नि-लेखों से प्राप्त परिचय क्रमागत) |                                                                     |  |
|---|-----------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
|   | नाम आचार्यं व भट्टारक | गुरुका नाम       | य<br>म   | म                                                                                                               | गच्छ      | अन्वय      | क्ति समय में उत्बेख<br>मिलता है।                                                                                             | विशेष विवस्स                                                        |  |
| 1 | बहाजगत सिह            | भ० सुरेन्द्रभूषण | भूज      | बलान्भार                                                                                                        | सास्वनी   | केन्द्र    | स्ठ १७७५                                                                                                                     |                                                                     |  |
|   | भ० नन्द्रदेव          | :                |          | :                                                                                                               |           | :          | संट १७१०                                                                                                                     |                                                                     |  |
|   | ", देवकीति            | ·                |          |                                                                                                                 | :         | :          | स्० ३४५४                                                                                                                     |                                                                     |  |
|   | ,, देवचन्द्र          | <b>;</b>         | :<br>    | :                                                                                                               | :         | ;          | सं० ११३०                                                                                                                     |                                                                     |  |
|   | ,, देवेन्द्रकीति      | :                | मूज      | ;                                                                                                               |           | :          | स्० ६७१६                                                                                                                     |                                                                     |  |
|   | ,, दमकोति             | :                |          |                                                                                                                 |           |            |                                                                                                                              | w.                                                                  |  |
| - | ,, देवेन्यकीति        | :                | :        | :                                                                                                               | •         | į          | सः १७म३                                                                                                                      | नं र १ और यह शायद एक है।                                            |  |
|   | , देवेन्द्रभूषण       | भ० विश्वभूष्ण    | <b>.</b> | बलात्कार                                                                                                        | सरस्वती   | 100        | सं० १७३४                                                                                                                     | अटेर पद्दायीय ।                                                     |  |
|   | मंडलाचायंत्रमंचन्द्र  | भ प्रभाचन्द्र    | ĸ        |                                                                                                                 |           |            | सं० १४३६                                                                                                                     |                                                                     |  |
|   | मः धर्मकीति           | . लासितकोति      | =        | :                                                                                                               | •         | :          | सं० १६६६                                                                                                                     | सं १६०१ में ध्याचार्य लिखा है।                                      |  |
|   |                       |                  | : :      | बलात्कार सरस्वती                                                                                                | सरस्ततो   | 16.<br>15. | सं० १६ पर से पूर्व                                                                                                           | भद्र ।                                                              |  |
|   | ,, नेमिचन्द्र         | , शुभचन्द्र      | : :      | •                                                                                                               |           |            | 40 9434                                                                                                                      | इन्हीं शुभचन्द्र के उत्तराधिकारी<br>यठ जिनचन्द्र थे किन इस लेख ग्रे |  |
|   |                       |                  |          |                                                                                                                 |           |            |                                                                                                                              | उनको भ० नेमिचन्द्र का पहाधिकारी                                     |  |
|   |                       |                  |          |                                                                                                                 |           |            |                                                                                                                              | नित्ता है।                                                          |  |

| 7 7                               |                                   |                |                |             |                              |                              | ;                                                        | भार              | कर              |                |              |              |                           |             |                   |          | 1              | भा                    |                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------------|----------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| विशेष चिवरण                       |                                   |                |                |             | मुद्दाता में ग्रतिष्टा कराई। | सं० १३४ के लेख में भ० ज्ञान- | भूषण के गुरुक्प में उपलेख हैं।<br>यह मिनन मालम देते हैं। |                  |                 |                |              |              | बनारस में प्रतिष्टा कराई। |             | उत्त्वीरी प्राम । |          |                |                       | तदास्नाये हरचंद्रेश हम्मप्रस्थे<br>(१६३१) |
| क्सि समय में उक्खेख<br>मिलता हैं। | सं० ११०३                          | सं० १४१२       | सं० १४१०       | सं १६२६     | संठ ११४ म                    | स्० ११४म ::                  |                                                          | सं० १६२०         | सं० १४३७ व १४४४ | संव १४३०व११३६  | सं ० १६७१    | 4            | सं । १६५२                 | _ ~~~       |                   |          | संक १६६२       | ध्येक विकेश           | HO 1830-94 38                             |
| अन्वय                             | :                                 | F              |                | :           | •                            | i                            |                                                          | 40               | :               | :              | y<br>6)      | c            | लाहा                      | to<br>(k)   | ;                 | :        | 6              | ÷                     | लाहर                                      |
| गच्छ                              | :                                 | सरस्वती        | 2              | :           | _                            | :                            |                                                          | सर्ध्वती         | :               | :              | सरस्वतो      |              | माथुर                     | सरस्वती     | :                 | ,        | सरस्वती        | :                     | :                                         |
|                                   | :                                 | बलाकार         | · · ·          | :           | :                            | :                            | -                                                        | बलात्कार         | :               | :              | बलात्कार     | <u>.</u>     | वेद्य                     | बलात्कार    | :                 | ;        | बलात्कार्      | :                     | :                                         |
| in<br>in                          | •                                 |                | ı.             | क्ताष्टर    | ड्र                          | •                            |                                                          | 35               | काष्टा          | •              | म्           | ;            | क्षा                      | *           | म                 |          |                | <b>.</b>              | काश                                       |
| गुर का नाम                        |                                   | •              | ,, प्रभाचन्द्र | :           | :                            | •                            |                                                          | भ० जिनेन्द्रभूषण | गुराभद्राम्नाये | :              | भ० शीलभूषया  | ,, महाचरद    | •                         | •           | •                 | :        | भ० अभयनन्द्रेव | " जसकोति              | •                                         |
| 1814%                             | :                                 | :              | :              | :           | :                            | :                            |                                                          | :                | :               | :              | :            | :            | :                         | :           | :                 | :        | :              | :                     | •                                         |
| माम आचान व महारक                  | ,, पश्चनंदि<br>प्रतिष्ठाचार्वं भ० | प्रभाचन्द्रदेव | भ॰ व्यानंदि    | ,, भानुकीति | ", मानुचन्द्                 | " भुवनकीति                   |                                                          | " महेन्द्रभूषण   | " मलवकोति       | मलयकीति आचार्ष | भ० महाचन्द्र | ,, महीचन्द्र | " मुनीन्द्रकोति           | ,, पद्मकीति | ,, बसकीति         | " शमसेन  | आचार्य रवकीति  | रव्रक्षीति मंडलाचार्ष | म० राजेन्द्रकोति                          |
| 9                                 | eus, trai,                        | ,              | W              | m'          | 9<br>m'                      | w<br>u                       |                                                          | ev<br>(n/        | 80              | 20             | \$0<br>C.    | 50<br>64,    | 30                        | **          | ر<br>ش            | <b>9</b> | t<br>U         | 90<br>00/             | 9                                         |

| करम्                             | 8 ]                 |                 |             |                      |                    |                  |               | प्रात                | नमा         | -cite       | <b>१-</b> स   | <b>मह</b>         |                |              |                  |                |              | <del></del>   |                  |                | 70               |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
|                                  | अदेर ।              |                 |             |                      |                    |                  | अदेर ।        |                      | अदेश ।      | म् ० १४३४ । |               |                   |                |              | अटेर ।           |                |              | नागुरमामे ।   | हे-देशस्त्र ।    |                |                  |
| 80 38 20                         | Ho 5 H 2 H          | संखहवीं शताब्दी | सं १६८८     | संट १४३७             | मं० १६६६           | स्० ग्रहस्र      | सं० १७६६      | HO 98.94             | A           | स० १४२६     | सं । १६३६     | सं० ११२०          | मं ० १४२१-१४३६ | मं० १६पछ     | HO 1050-1083     | स० १४२१        | इं≳४६ ० के   | सं० ११११      | सं० १६३२         | 40 1884        | संठ १६ मह ब १६३६ |
| <b>K</b> =                       | -                   | *               | :           | , et.,               |                    |                  | for<br>Mary   |                      |             | :           |               | • <del>16</del> 9 | :              |              | •                | ,              | :            | :             | लाहा             | :              | 10°7             |
| मस्वती<br>"                      | -<br>-              |                 |             | सरस्वती              | :                  |                  | सरस्वनी       | :                    | ;           | ;           | माथुर         | सर्वनी            |                | F            |                  | माधुर          | :            |               | ;                | ;              | सरस्वती          |
| क्लारकार                         |                     | Æ               |             | महतात्कार            | ;                  | :                | बलारकार       |                      | 2           |             |               | ब्लास्कार         | r              | ÷.           |                  |                |              | :             | ,                | ;              | बलात्कार सरस्वती |
| . भू                             | : :                 | : :             |             | : :                  | :                  | काष्ट्रा         | भ             | r.                   |             | 5           | कारा          | म                 | es<br>es       | •            | 2                | भाष्ट्रा       |              | :             | काष्ट्रा         | ;              | म्               |
| , महन्द्रभुषण                    | म . सुरेन्द्रमुच्या | गुर्वाभन्न      |             | जिनचन्द्राञ्चाये     |                    | हेमचन्द्राम्नाये | भ० जगद्भूषण   | ,, महीचन्द्र         | •           | :           | •             | भ0 पद्मन दे       | 39 जिनचन्द्र   | " धर्मकीनि   | ,, देवेन्द्रभूषण | " समीरसिंह देव |              | •             | भ० राजेन्द्रकीति | :              | " भीलभूषण        |
| ; ;                              | :                   | :               | :           |                      | :                  | ÷                | :             | क्रीति               |             | :           | :             | :                 | :              | :            | ;                | :              | :            | :             | :                | :              | :                |
| ,, राजेन्द्र भृष्य<br>लिलतर्कारि | ग लक्सीभुष्य        | , लदमीसेन       | ., विजयकोरि | विद्यानंदि मडलाचार्य | भ० विमलेन्द्र कीति | ब्रह्मदीप        | भ॰ विश्वभूपता | मंडलाचार्य विशालकोति | भ० विश्वसेन | " सिंहकोति  | ,, समीरसिहदेव | ,, शुभवन्द्र      | ,, सिंहकीति    | ,, शीलभूपक्ष | ,, सुरन्दम्बल    | ., हेमकोति देव | ,, हेमचन्द्र | " हेमविमलसूरि | की हरचन्द्र      | " हरेन्द्रभूषक | " ज्ञानमूब्य     |
| ۳ n                              | · m                 | ارد<br>ده       | *           | w<br>Y               | 9                  | บ                | w<br>-Y       | to.                  | or<br>w     | ري<br>ري    | IS.           | 30                | sy<br>W        | w            | 9                | ıı<br>u        | eV<br>W      | _<br>0<br>9   |                  | ۳              | m'               |

१ काया संघ की उत्पत्ति के विवय में एक से अधिक मत हैं। दसवीं शताब्दी के देवसेनाचार्ष के मतानुसार मं० ७५३ में भ० कुमारसेन द्वारा इस संघ की उत्पत्ति हुई थी; किन्तु इस काल से भी पहले इस संघ का अध्तित्व मिलता है। एक कथा में काठ अथवा मिट्टी की मुर्ति बनाने का विधान करने के कारण इस संघ ना यह नाम पड़ा बताबा गया है। किन्तु हम तो सममते हैं कि मथुरा के निवट जमुना तट पर स्थित काष्ठा नामक ग्राम की अपेना, इस संघ का यह नाम पड़ा था। इस संघ के पुष्कर व माथुरगण ग्रार नदी तट गच्छ आदि इस बात के द्यांतक है कि किसी ग्राम को अपेना से ही इस संघ का नाम 'काष्ठासंघ' पड़ा है। मथुरा प्राचीन काल से जैन धर्म का प्रमुख स्थान रहा है और उसके निकट बाष्ठा नामक ग्राम भी मिलता है। द्रमिल संघ-द्राविइ (संघ, पुन्नाट सघ आदि नाम भी देश अपेना है। अत काष्टासंघ भी जैन मुनियों के उस साथुसमुदाय का नाम प्रतीत होता है, जिनका मुख्य स्थान वाष्ठा नामक स्थान था। देवसेन जी ने माथुर संघ की गणना अलग की है; किन्तु अन्य विद्वान् उसे काष्टासंघ का एक गच्छ ही बतलाते हैं; यथा —

काष्टासंघे। भुवि ख्याते। जानन्ति नृष्ठुराष्ट्रराः।
तव गच्छाश्च चत्वांस राजन्ते विश्वताः ज्ञितो ॥२॥
श्रीनन्दितरसंज्ञश्च माथुरे। बागड़ाभिधः।
छाड़ बागड़ इत्येते विख्याताः ज्ञितिमण्डले ॥३॥—सुरेन्द्रकीर्तिः।

देवसेन जी के उपर्युक्त भेद-विवता का कारण यह प्रतीत होता है कि काष्टासंघ में गायुच्छ की पिच्छ रखने की आजा है और माथुर सघ में पिच्छि रखने का विधान नहीं है। श्रीश्रमितगति आचार्य का श्रावकाचार माथुर संघ का है: किन्तु उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मूलसंघ के विपरीत हो। वाष्टासंघ का कोई आचारग्रंथ नहीं मिलता और यह भी नहीं मालूम कि उसमें और मूलसंघ में, क्या अन्तर था; किन्तु उपर्युक्त मेनपुरी के लेख संग्रह से प्रकट है कि काष्टासंघ और मूलसंघ में ऐसा कुछ विशेष विरोध नहीं था; यही कारण है कि एक ही जाति के लोग दोनें ही संघों के श्रानुत्राची थे। इतना तो निस्सन्देह स्पष्ट है कि उल्लिखत लेखों के समय अर्थात् १४ वी से १६ वीं शताब्दी ई० तक जैतें में काष्टामंघ और मूलसंघ को कहरता का पन्न नहीं था। यहां तक कि लोग काष्टासंघ के गण श्रीर गच्छ रूप में मूलसंघ के बलस्कारगण और सरस्वती गच्छ का उच्लेख करने थे। मातूम नहीं मूल में इन दोनें संघो में कितना भारी भेद था। देवसेनाचार्य के बताये हुये भेदीं में केवल दो, कड़ बालों या गाय की पृंछ की पिच्छी रखना और खलकों के लिये वीरचर्या का विधान करना मुख्य हैं। (दर्शनसार गा० ३४) किन्तु इन बातों का सम्बन्ध गृहस्थों से विशेष नहीं है। कहा जाता है कि काष्टासंघ में बीस पंथ के अनुसार जिनेनद्रपूजन में फल, फूल की विशेष नहीं है। कहा जाता है कि काष्टासंघ में बीस पंथ के अनुसार जिनेनद्रपूजन में फल, फूल

और केशर चर्चाने का रिवाज था। किन्तु इससे मी कुछ सिद्धान्त भेद नज़र नहीं पढ़ता और इस तरह हम तो समभते हैं कि काष्टासंघ और मृलसंघ में ज़्यादा अंद नहीं था। माथुर संघ का सम्पर्क काष्टा संघ से धनिष्ठ था और यह प्रकट ही है कि माथुर संघ के श्रावकाचार श्रीर सैद्धान्तिक मान्यताओं में मृलसघ से कुछ भी भेद नहीं था, जैसे कि श्रीअमितगति आचार्य के प्रंथों से प्रकट है। अत एव काष्टासंघ के साथ भी मृलसघ का अधिक श्रांतर होना असम्भव है यही कारण है कि मैंनपुरी के लेख संग्रह में एक ही जाति के लोग मृल और काष्टा दोनों संघों के यनुयायी मिलते हैं। मैंनपुरी के बढ़ मंदिर जी में एक इस्तिलिखत गुटका संवत् १८६७ का टाका शहर का लिखा हुआ मौजूद है। उसमें काष्टासंघ के अनुसार नित्यनियम अर्थात् देव शास्त्र गुरु-पूजा दी हुई है। प्रचलित नित्यनियम पूजा में और उसमें केवल इनना ही श्रंतर है कि उसमें "कम्मांध्टकविनिर्मृक्त' आदि" श्लोक के बाद ये श्लोक और दिये हुये हैं

"श्रीयुगादिदेवं प्रग्मत्य पूर्व्व, श्रीकाप्रास्तवे महिते सुभन्याः । (?) श्रीमत्प्रत्रिष्ठा श्रुततो जिनस्य, श्रीयक्षकत्यं स्वहिताय वक्ष्ये ॥१२॥ श्रादिदेवं जिनं नत्या केवलक्षानभास्करं । काष्ट्रासंबक्ष्यरं जीयास्क्रियाकाष्ट्रादिदेशकः ॥१३॥

श्रीनाभिनंदनविभुं प्रशिपत्य भक्त्या, यह शनामृतरसेन जगत्प्रपूर्णम् ।

काष्टाख्यस्यवरमंगलहेनुनित्यं, यस्यागमाहिनगदितांच (?) करोांम पूजां ॥१४॥ इन श्लोकों मे केवल काष्टासंघ का बोध कराने का भाव है और उसके उत्कर्ष की भावना माई गई हैं। हो, हमाग उपर्युक्त व्याख्या का इसमें भा समर्थन होता है कि इस संघ का नाम देश अपेचा है; क्यों कि उपर्युक्त नं ० 1३ के श्लोक में इस संघ का क्रियाये काष्टादि देश की बताई हैं। मालूम होता है कि साम्प्रशायिक हो पवश काठ की मूर्ति आदि बनाने की अपेचा काष्टासंघ कहलाने की क्यायें क्यों लक्क्यनावत् रची गई है। उनमें कुछ भी सार नहीं है। काष्टासंघ की जैनपूजा में अवश्य कुछ क्रिया नेद था; किन्तु वह भी विशेष नहीं प्रतीत होता। पूजा में अगाई। कुछ भी पाठ भेद नहीं है। केवल 'देवजयमाल' में 'बता गुटुत्यों' आदि के स्थान पर एक अन्य जयमाल है; जिसका प्रारंभ इन गाथाओं से होता हैं '—

"चउर्बास जिणंद्ह तिहुयणचंद्ह, श्रह सयलचियभायणहं। जयमाला विरवस्मि गुणगण समर्राम कम्म महागिरि चूरणहं॥१॥

जय जय रिसहणाह भव रहिया, जय जय त्र्यजिय सुराहिय महिया। इत्यादि"
सेनगरण का सम्बन्ध बंगाल के सेनराजवंश से प्रतीत होता है। (वीर वर्ष ४ पृ० ३२८)
बलात्कार गण की उत्पत्ति किस अपेचा है, यह ज्ञात नहीं। कहा जाता है इस गण के सुदद अथवा ज़बरदस्त होने के कारण यह इस नाम से प्रस्थात हुआ था।

### '(२) कुटुम्ब और श्रावक-श्राविकार्ये:---

- १ अप्रवाल-गर्गगोत्रे सा० बुधमल (१२३४ सं०)
- २ अप्रोत-गोयल-काष्टा-सा० राजू भायां जालही-पुत्र छाजू, कामराज, रामचंद्र, चंद्रपाब, जिनहास, ताराचंद्र आदि (१४३७ सं०)
- अप्रोत—वाशिल—वजमोहनदासभार्या सुंदिर पुत्र बावू जगमोहनदास, वावू सुनिसुव्रतदास
  भार्या कांताकुंवरि, आरा निवासी (सं० १६२०)
- ४ अप्रोत गर्ग केलिराम पुत डालचन्द्र मैंनपुरी (१६२० सं०)
- १ प्राप्रोत मित्तल देवदास भार्या लाड़ो, पुत्र धर्ममल, तेजा, गयचंद्र, चाहड़ा, (१४२६)
- अप्रोत—गर्ग भुजू भार्या ताल्ही, पुत्र रत्नो, हरताल्हा और लाहट भार्या विस्री, पुत्र हंसू,
   बाई जिनमति। (१४२६ सं०)
- अप्रचालवैश्य बाबू रामदास बेदीलाल, बिसुनचंद्र नरोत्तमदास (१६१२)
- म अ<mark>य्रोत —वा</mark>सिल गोत्रे —सी खिलाल, मुनिसुत्रतद्वास (१६१० सं०)
- ह ,, —मीतल गोत्रे सा० भरे भार्या पुनिमा, पुत्र लखा, होसा, वाप् (१४४४)
- १० ,, छेदीलाल, विसुनचंद, नरोत्तमदास वटेश्वर में प्रतिष्ठा कराई (१६५२)
- ११ ,, गर्ग मुलसंघे मम्मनलाल (१६४४ सं०)
- १२ ,, -कुकसगोत्रे मूलसंघे मलैराय आता कल्याण (१६११ व १६६७)
- १३ ,, -गर्ग-काष्ठा कासीमम हरचंदपुरमध्ये प्रतिष्ठा कराई (१८८६ सं०)
- १४ , लोहिआ —खुशालचंद हरचद्प्र वाले (१६०२ सं०)
- १५ , केवलराम मैंनपुरी (१८६६)
- १६ " गोयल गोले सा० अदा भार्या पोवाही पुत्र मोमनिस्हि (१४४६ सं०)
- १७ ,, वासिल गोले -- काष्टा -- उरगदास भार्या जान्ही (१६४२)
- १८ ,, -गर्ग-सा० रत्न भार्या देन्ही पुत्र सहय मार्या वार पुत्र धेमचंद (१४१० सं०)
- १६ फ्रकेश ज्ञातीये वरहडाम्रा गोत्रे सा० शिवा भा० सिंगार आदि नागपुर (१४४१)
- २० खंडेळवाळ—लुहाड्या —संघई हृदयराम (१७८३ सं०)
- २१ " —साः हरदास मूलसंघे (१४२० सं०)
- २२ ,, —सिंधिया सा० हिमत भार्या उथा पुत्र परार्थक (१६७४ सं०)
- २३ ,, —इध्वाक्बंशे छावरागीले नानिगराम (१८२८ सं०)
- २४ ,, --पाटनी -सा० हीकम (सं० 1४३६)
- २४ गीयागोत्री संघई मामसेन

```
गोलालारान्वये—साह पिब् (१४३७ सं०)
                -- साo भड़बा भार परमा पुत्र कर्ण भार रणा पुत्र भीष्म (१४२४)
80
                -- खरीआ ज्ञातीये--कुलहा गोसे पंडिताचार्य पं० भोजराज भार्या प्यारो पुत
ŖĘ
                  पं॰ मकरन्द् इस्वादि (सं॰ 1६८६)
                  सा० भोज - मलैसिंह - सोनराज (१४०४ सं०)
35
                  सा० ऐडरज—(सं० १५२१)
30
                  सा॰ अभूभार्या लड़ो पुत्र खौसा (१२१२)
হু ৽ অ০
      गोल सिंगारा-रगा गोत्रे-श्रीलाल भार्या जिया पुत्र धरमदास दामोदर (१६८८)
3,1
      जैसवाल-काष्टा संघी - सा० प्रिथी भाः भानी पुत्र विसाहा रिषभदास (१६२८)
₹₹
             —सा० दास भार्या रजमती (सं० १६०१)
43
             -काष्टासंघी - सा० कन्हर भावी जवश्री पुत्र हंसराज द्वितीय भावी भावश्री पत
$ 8
                रामचंद्र (सं० १४३१)
             - मृतसंघे - सा० जै सिंह भार्वा सामा पुत्र माधव (सं० १४३०)
3₹
             —काष्टा—सा० सूर्यचंद्र भार्या नेमा प्त श्रावणा (सं० १४३७)
ĘĘ
      धाकौ झातीये संघई हेमा भाषां अम्बा पुत्र सं० मुद्दूसा ...... किसमवासी (१४ .....)
10
      नगरकोटेलगोत्रा सा॰ नरवर सिंह (मं १४११)
३८
      धोरवाड जाति—सा० रहणा मार्चा गोलसिन पुत्र गर्जू भोजराज (सं० १४११)
3€
      पुले बातीये खेमिज गोही-सा० तारन भार्या कैन : "राजाराम खेमकरन (१६८८ मूब)
80
      माहिमबंश-सा० इंसारादेव भा० प्रगंधा वरेना, पुत्र जैसी-नावसी-गर सेन (१४८८)
89
      बढेल क्रांतिये-मूलसंघे-गिरधारी लाल बनारसीदास भागांव (१६२७) कश्रा मैंनपुरी
85
                      पञ्चील।ल।
                   - गृम गोत्रे-तुलाराम भाषां दारा पुत्र देवीदास अटेर (१७६१ सं०)
83
                   --- लम्बक्क्चुकान्वये---कक्षेंआ गोत्रे-- सार्श्व सिवरामदास भार्या देवजान्ही
88
            , ,
                      पुन्न देवीदास भार्या लाला कुंवरि पुत्र शोभाराम "" (१७७२)
                   — लम्बक्ट्युकान्वये—रावत गोरों— बद्दलू भा० लुधी पुत्र केयराव""""
 **
                      तुलाराम (१७६६)
```

४६ यदुषंशे लम्बकञ्चुकान्यये सा० उद्धरण पुत्र असी भार्या मृंगा पुत्र संघाधिपति बघे भा० मृता पुत्र भोजराज धौपे प्राम (३५०६)

(नोट-इससे प्रकट होता है कि पहले संघाधिपति की उपाधि एक ही व्यक्ति को रहती थी---स्नानदान को नहीं)

ω¥

```
राहत ज्ञातीये—राजमल सेठ भा० सावाई पुत्र जगहू भा० शिव पुत्र सुराम सेठ (१६०६)
 80
       लम्बकाञ्चुक-मूलसंघे-सा० साङ्गदेव भा० तारा पुत्र लाल्हा भा० महादेवी (१४१२)
 양독
                 -सा॰ मिराडे भा० सोना पुत्र सा० जन्लू भा० मना (१४२४ सं०)
 88
                 -- सहदेव+चम्पा = हेतदेव + मृला = लेखनदेव, पद्मदेव, धरमदेव, (१४१३)
 ¥ο
           53
                 - रावत-रावतप्रसाद पुत्र रावत सिरोमनि, चंडमारदुर्ग (१७३४)
 48
                  - बद्बंशे-रपरिया गोले- छ्वीले - शंकर (१७६०)
 ४२
                  — दिपों + दृदा = सूर, खेमा, सालम, गैमा (१४२०) आउली निवासी ।
 43
                 - रपरिया गोशे - मारसेन+जीवनदे=खरगसेन+वलको=जयकृष्ण व मनसुख(१७६०)
 78
      लंबेचू---उजागर (१४३४)
 44
        ,, - बदुवंश - पचोलते गांत्रं - सा० भावते भा० हीरामनि पुत्र कन्हर, रमीले, लालसेन,
 Łξ
              शिरोमणि, अतिवन (१७२२)
        " —सिउलाल (१४७१)
 40
      वाकुलिया गोत्रे — प्रभसी प्त्र राजरेव (११०२)
 ٧٣
      वरहिया कुले - सा० नहस्ते + इसुमा = मल + उदयश्री = लहरा, छोटे व वीरियह (११४१)
 34
      संघई श्रीकृष्णादास (१७४६)
ξo
      संघई अहिमनि (१४६२)
49
      श्रीमालवंश--मुलमंबे--सा० विहु (श्रीवतापचंदु राज्ये (सं० १३४६)
६२
      सा॰ लेखमल पुत्र भजनसिंह (१३३४)
43
     सा॰ सहरदा वं मोहिक लज्द्र, विलसी (१४२६)
६४
     सा॰ तेज पुत्र भीजादेव (१४३०)
47
     सा० वुरु पुत्र वीधा (१४४४)
६६
     सा० वीरपाल भर्या रमीवाई
ह् ७
     सा॰ पदारथ भा॰ जिवा पुत्र खेमकरण परमा (१६६६)
€ =
     सा॰ महत् भा॰ कान्हमती पुत्र सर्वत (१६०१)
इ ह
     सा॰ जीवराज पोपडीवाल (१४४५--१४४६)
90
     सा० लौगा (१४२४)
9
     सा० भिमा माता गदा बीधा (१४४६)
10 ?
     सा० विजयपोल-नागपाल (प्राचीन लिपि में)
     सा० जिनदास काष्टासंघे (१४७३)
28
     सा॰ रण्ह पुत्र नानिग काष्ट्रासंघे (१४१४)
```

# श्रीपूज्यपाद-कृत---

# बैद्य-सार

(प्रनुवादक-परिडत सत्यन्धर जैन, घायुर्वेदाचार्य्य, काव्यतीर्थ)

(गतांक से आगे)

टीका—शुद्ध सिंगरफ, १ तेला, शुद्ध जमालगाटा १ माशा, शुद्ध सिंगिया ३ माशा, सोंठ, मिर्च, पीपल तीन तीन माशा, बड़ी हर्र का किलका ३ माशा अरण्ड की जड़ की काल ३ माशा, पूतकरंज की मींगी ३ माशा, नीला सुरमा तथा शुद्ध मेनशिल, शुद्ध पारा, तूर्तिया भस्म, पीपल, कौड़ी भस्म, शंख भस्म, शुद्ध धतूरे के बीज, नीम की निबोड़ी की गिरी, हलदी, दावहलदी ये सब तीन तीन माशा लेकर सब औषधियों को बकरी के दूध में दक दिन भर खाल में मर्दन करे तथा चना के बराबर गोली बनावे, इस गोली को गुड़ और काली मिर्च के साथ सेवन करे और ऊपर से उप्ण जल का पान करे तो इससे आमरोप का रेचन होता है, पांचों प्रकार के गुल्म रेग दूर होते हैं, शुल को नाश करता, घायु का शोधन करता तथा शीत ज्वर का नाश करनेवाला है। यह पृज्यपाद स्वामी का बनाया हुआ उक्तम योग है।

३३---प्रमेहे प्रमेहगजकेसरी रस:

स्तं च वंगभस्मानि नाकुलोबीजमञ्जकम् । श्रयस्कांतं शिलाधातु कनकस्य च बीजकम् ॥१॥ गुडूची सत्विमन्येषां निफलाकाधमित्ताम् । गुंजामानवर्टी कृत्वा कायाशुष्कां तु कारयेत् ॥२॥ शर्करामधुसंयुक्तो प्रमेहोन् हंति विशंतिं । नच्छेन्द्रियं च दाहं च मन्दाशिमधदोषकं ॥३॥ सोमरोगं मूनकृष्कः वस्तिशूलं विनम्यति । पुज्यपाद्पयोगाऽयं प्रमेहगजकेसरी ॥४॥

टीका — शुद्ध पारा, बंगभस्म, शुद्ध रासना के बीज, अम्रक भस्म, कांत लौहमस्म, शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध धतूरे के बीज, गुरुच का सत्व इन सब औषधियों की त्रिफला के काढ़ में घोंट एवं एक एक रत्ती के बराबर गोली बनाकर छाया में सुखावे। मिश्री या शहद के साथ इसका सेवन करने से बीस प्रकार के प्रमेह को नाश करता है, नपुंसकता, वाह, मंदाग्नि तथा मद्य के दोष को जीतनेवाला पृष्टं सोमरोग, मूत्रकुच्छ, वस्ति के शूल को भी नाश करता है। यह सब प्रकार के शूलों को नाश करनेवाला पृज्यपाद स्वामी का बनाया हुआ प्रमेहगज केशरी, उत्तम प्रयोग है।

# ३४--मन्दामौ बड्वाभिरसः

शुद्धं स्तं ताम्रभस्म तालबोलं समं समं॥ श्वर्कत्तीरेण संमर्धे दिनमैकं द्विग्ंजकम्॥१॥ बड़वान्निरसं खादेनमञ्जना स्थोल्यशांतये॥ पुज्यपादप्रयुक्तोऽयं खलु मंदान्निनाशकः॥२॥

टीका—शुद्ध पारा, ताम्रभस्म, तविकया हरताल भस्म, शुद्ध बोल बराबर बराबर केकर इन सबीं के। श्रकीवा के दूध में दिन भर घोंटे तथा दो दो रत्ती की गीलो बनावे। इसी का नाम बड़वाशि रस है—इसके। शहद के साथ सेवन करने से स्थूलता दूर होती है। यह पूज्यपाद स्थामी का प्रयोग मंदाशि का नाश करनेवाला है।

# ३४--रक्तदोषं तालकेश्वररसः

तालकं मृतताम्नं च समं खल्वे विमर्द्येत्॥ वंध्याकर्कोटकीकंदस्वरसेन दिनत्रयम्॥१॥ क्रिंगुंजं मयुना द्यात् पश्चात् त्तोद्रोदकं पिबेत्॥ रक्तदोषप्रशांत्यर्थं पूज्यपादेन भाषितः॥२॥

टीका—तविकया हरताल का भस्म तथा ताम्रभस्म ये दोनों खरल में बांसककोड़ा के कंद के स्वरस में तीन दिन तक घोंट कर दो दो रत्ती की गोली बांधे। उस गोली को खबह शाम मधु के साथ सेवन करे श्रोर ऊपर से मधु का पानी पिये। यह रक्तदेश की श्रांति के लिये पूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

# ३६--बहुमूत्रे तारकेश्वररसः

मृतं तारं मृतं वंगं मृतं कांताभ्रकं समम्॥
मर्दयेनमधुना दिवसं रसोऽयं तारकेश्वरः॥१॥
मापैकं लेहयेत् सौद्रैः बहुमूत्रनिवारणः॥
मूत्रदोषप्रशांत्यर्थं पूज्यपादेन भाषितः॥२॥

टीका चांदी का भस्म, वंग का भस्म, कांत लीह भस्म तथा अभ्रक भस्म ये चारों बराबर बराबर लेकर मधु के साथ एक दिन भर बराबर घोंटे और एक माशे की माता से प्रातःकाल मधु के साथ सेवन करें। इसके। बहुमूत राग की शांति के लिये पूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

# ३७--भेदिज्वरांकुशरमः

रसस्य द्विगुणं गंधं गंधमाम्यं च टंकणम्॥
रससाम्यं विषं योज्यं मिरचं पंचमागकं॥१॥
कट्फलं दंतिबीजं च प्रत्येकं मिरचान्वितम्॥
गुड़ू चीसुरसास्वरसेः मर्वयेद्याममात्रकम्॥२॥
मापैकेन निहंत्याशु ज्यराजीर्णं तिदेशपजं॥
साथे चेष्णं सणे शीतं सणेऽपिज्वरमुत्कटं॥३॥
कविद्राभौ दिवा कापि द्वितीयं ज्याहिकं च तत्॥
ज्वरचातुर्थिकं चापि विषमज्वरनाशनः॥॥॥

टीका - शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गंधक २ भाग, सुहागे का फूल २ भाग, शुद्ध विष १ भाग, काली मिर्च ४ भाग, कायफल ४ भाग तथा शुद्ध जमालगोटा ४ भाग इन सबको गुर्च तथा तुलसी के रस से घोंट कर रख लेवे। एक माशा की माला से अनुपानविशेष के द्वारा देने से सब प्रकार के ज्वर, अजीर्ण, पिक्तरोग, शीतजन्य रोग तथा उक्कट ज्वर सर्व प्रकार के विषम एवं द्वचाहिक, ज्याहिक, चातुर्धिक ज्वर आदि को शान्त करता है।

३८——त्त्रयकासादौ श्रमिरसः शुद्धसूतं द्विधा गंधं खल्वेन इतकज्जली॥ तत्समं तीस्णचूर्णं च मर्द्येत् कन्यकाद्रवैः॥ग॥ यामद्वयात् समुद्द्धृत्य तद्गोलं ताम्रपासके ॥
श्राच्छाचैरंडपञ्चेश्च यामार्थेनोष्णातां व्रजेत् ॥२॥
धान्यराशौ न्यसेत् पश्चात् पंचाहात्तं समुद्धरेत् ॥
सुपेष्य गालयेद्वस्त्रो सत्यं वारितरं भवेत् ॥३॥
कन्याभृङ्गोकाकमाचोमुंडोनिगृंडिकानलम् ॥
कोरटं वाकुची ब्राह्मी सहदेवी पुनर्नवा ॥४॥
शालमली विजया धूर्तद्ववैरेवां पृथक् पृथक् ॥
सप्तधा सप्तधा भाग्यं सप्तधा विकलेद्ववैः ॥४॥
कवाये घृतसंयुक्तं ताम्रपाञे कवित् त्तणे ॥
विकुटिक्रफला चैला जातीफललवंगकम् ॥६॥
वित्वान्मान्तिकसर्पिभ्या पांडुरोगमनुक्तमम् ॥९॥
स्वयमग्निरसो नाम त्त्यकासनिकृत्तनः ॥
अर्च्यपाद्यकथनः सर्वरोगानिकृत्तकः ॥=॥

टीका—शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गंधक २ भाग इन दोनों की कजाली करे तथा कजाली के बराबर शुद्ध तीक्ष्ण लोह का चूर्ण लेवे फिर सबकी धोकुवांरी के स्वरस से २ पहर तक बांटे झौर गोला बनाकर तांबे के संपुट में बंद करके ऊपर से परंड के पने से आच्छादन करके १॥ घंटे तक आंच देवे जिससे यह झौषधि गर्म हो जाय फिर वह संपुट धान्य की राशि में रख देवे तथा १ दिन तक धान्य राशि में रहने के बाद निकाले और अच्छी तरह पीस कर कपड़ा से छान ले। प्रधात् जल में डालकर देखे. यदि जल के ऊपर तर जाय तो सिद्ध हुआ समसे। तदुपरांत धीकुवांरि (गवारपाठा) मैगारा, मकोय, मुंडी, नेगड, (सम्हालू) चित्रक, कुरंट, वाकची, ब्राह्मी, सहदेवी, पुनर्नवा, सेमल, भांग, धतूरा इन सबके कादे से या स्वरस से अलग अलग सात सात भावना देवे तथा उसमें थोड़ा घी मिलाकर ताम्में के बर्तन में चण भर के लिये रक्षे फिर सोंठ, मिर्च, पीपल, त्रिकला छेटी इलायची जायफल, लोंग इन सबका चूर्ण और सब के बराबर ऊपर कहा हुआ अग्निरस लेकर घी तथा मधु के साथ सेवन करे तो पांडुरोग शांत होता है पवं त्तय खाँसी को भी इससे लाम होता है। यह सब रोगों को नाश करनेवाला पूज्यपाद स्वामी का कहा हुआ उत्तम योग है।

नाट—यह ऐसा योग है कि इस योग में इसी प्रकार से लौह भस्म है। जाता है— वैद्य महानुभाव संदेह न करें। ř

## ३६-- ज्वरादौ महाज्वरांकुशरसः

शुद्धसूर्त विषं गंधं धूर्तवीजं किभिः समम्॥ सर्वचूर्णाहिद्वगुग्रच्योषं चूर्णं गुंजप्रमाणकम्॥१॥ वटकं भृंगनीरेग्र कारयेख विश्वल्लगः॥ महाज्वरांकुशो नाम ज्वरान्सर्वान् निकृत्तति॥२॥ एकाहिकं द्वचाहिकं वा ज्याहिकं व चतुर्थकम्॥ विषमं वा किहोषं वा हंति सत्यं न संशयः॥३॥

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध विष, शुद्धगंधक, एक एक भाग, बराबर बराबर तथा शुद्ध धतूरे के बीज तीन भाग, सब के चूर्ण से दूना सोंठ, मिर्च, पीपल का चूर्ण मिलाकर घोंट लेवे। फिर इस रस की एक एक रसी के बराबर भंगरा के स्वरस में गोली बनावे।, यह महाज्वरांकुश रस अनुपान भेद से सब प्रकार के ज्वरों को तथा एकाहिक, ह्याहिक श्रीर चतुराहिक तिदोषज श्रादि सब ज्वर को नाश करता है।

### ४०--- उदरगेगे शंखद्रावः

स्फाटिक्यं नवसारकं च लवणं तुत्यं च भागतयम् ॥ सार्ध भूलक्णं हितं द्रविमहैतद् भैरवीयंत्रके ॥१॥ मर्त्यापीतमिदं भगंदरमजीर्गमुदरादिशुलादिकम् ॥ इ.खद्रावकराभिधानमुदरे भूतान् रेगान् हरेत्॥२॥

टीका—फिटकरी, नौसादर, संधानमक ये बराबर बराबर हैकर १॥ भाग कलमी शोरा सम्मिश्रण कर भैरवयंत्र के द्वारा अंखद्राव निकाले। इसके पीने से भगंदर, अजीर्ण, उदरशुल श्रादि श्रनेक उदर रोगों का नाश होता है।

### ४१--विबंधे जयपालयोगः

जयपालस्य च बीजानि पिष्पली च हरीतकी ॥
तत्समं शुक्वचूर्णे तु बज्रीसीरेण भावितम् ॥१॥
मरिचप्रमाणगुटिकां तांबूलेन च मर्दयेत्॥
उच्योदकेन बमनं शीतलेन बिरेचनम् ॥२॥

टोका—शुद्ध जमालगाटा के बीज, पीपल, बड़ी हर्र को ख़िलका, बड़ी हर्र के बराबर वाम्रमस्म इन सब की थूहर के दूध की भावना देवे तथा पान के रस के साथ काली मिर्च के बराबर गाली बांध छेवे। इसको गर्म पानी से सेवन करने से बमन होता है तथा शीतल जल के साथ खाने से बिरेचन होता है।

## ४२--शीतज्वरे शीतकेशरीरमः

हिगुलं टंकणं गंधं सृतं पुनः गंधकं ॥ विपं तृत्थं कांतिशिलाबोलतालनवसागरं ॥१॥ कारवर्लारसे पिण्ट्वा मर्दयेद्याममातकम् ॥ चणमात्रवर्टी कुर्यात् गुड्मिश्रंतु सेवयेत् ॥२॥ चातुधिकज्वरं हंति पथ्यं दथ्योदनं हितम् ॥ सितेभकेशरी नाम पुज्यपादेन निर्मितः ॥३॥

टीका—शुद्ध सिंगरफ, सुहागा, शुद्ध गंधक, शुद्ध पारा, शुद्ध विष, तुरथ भस्म, कांतलीह भस्म, शुद्ध शिला, शुद्ध बोल, शुद्ध तविकया हरताल और शुद्ध नौसादर ये सब चीजें बराबर बराबर तथा गंधक दो भाग लेकर करेले के रस में एक पहर घोंट कर चना के बराबर गोली बनावे। इसकी पुराने गुड़ के साथ सेवन करने से सब प्रकार का ज्वर नाश होता है। इसका पथ्य दहीभात है।

## ४३-शीतज्वरे शीतांकुशरमः

तुःथं पारदटंकरो विषवलो स्यात् खर्परं तालकं ॥ सर्वं खल्वतले विमर्घ गुटिकां स्यात्कारवेल्ल्याः द्ववैः॥ गुंजैकप्रमितः सुशर्करयुतः स्याज्ञीरकैर्वा युतः॥ षकद्वित्रिचतुर्थकज्वरहरः शीतांकुशो नामतः॥१॥

टीका—शुद्ध तृतिया भस्म, शुद्ध पारव, शुद्ध सुहागा, शुद्ध विष नाग, शुद्ध गंधक, शुद्ध खपरिया, शुद्ध तविकया हरताल इन सबीं को लेकर खल में करेले के रस से मर्वन करके एक एक एक प्रमाण गोली बनावे। मिश्री और जीरे के साथ एक एक गोली देने से सब प्रकार के विषमज्वर दूर होते हैं।

# ४४-हद्रोगादौ सिद्धरसः

जातीफलं सैंधविहगुलं च सुवर्णमित्रं विषिपपलीनाम्॥
महौषघी बायुविडंगहेमबीजं समञ्जोन्मत्तजंबुनीरैः॥१॥
तदार्द्रतायैः पृथुयाममात्रं निरंतरं कल्कंखल्बमध्ये॥
सुमर्दनीयं वटकं च कुर्यात् गुंजाप्रमाणं सितया समैतम्॥२॥
निहंति हृद्रोगप्रमेहबातं बातातिसारंप्रहृणीशिरोग्रक्॥
करोति निद्रां कफशुलसिद्धरसोऽयमानदंयति प्रसिद्धम्॥३॥

दीका — जायफल, संधा ममक, सिंगरफ. शुद्ध सुहागा, शुद्ध विष, पीपल, सींठ, वायविडंग, और सत्यानाशी के बीज ये सब बराबर भाग छेकर जंबीरी नींबू के स्वरस में दे। महर घांट कर एक एक रत्ती के प्रमाण गोली बनावे। यह गोली मिश्री की वासनी के साथ सेवन करें ते। हृद्यरोग, प्रमेह बातरोग, बातातीसार, प्रहणी तथा शिरोरोग शान्त होता है, बिक इसमें निद्रा भी आती है और कफजन्य शुल इससे शान्त होता है।

# ४५--शूलादौ शूलकुठाररसः

तिकुटः त्रिकलासूतं गंधटंकरणतालकं। ताम्रविषविषमुण्टिं च समभागं समाहरेत्॥१॥ भागविंशतिभियुक्तं जयपालं च पृथक् ददेत्। सर्व भृङ्गरसे पिण्ट्वा गुलिकां कारयेत् भिषक् ॥२॥ श्राद्यः श्रुक्तकुटारोऽयं विष्णुचकमिवासुरान्। सर्वश्रुले प्रयुक्तोऽयं पुज्यपादमहर्षिणा॥३॥

टीका -- त्रिकटु, त्रिफला, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध मुहागा, हरतालभस्म, ताप्रभस्म विषनाग श्रोर शुद्ध कुन्नला ये सब एक एक भाग तथा बीस भाग शुद्ध जमालगीटा छेवे। सबको भंगरा के रस में घोंट कर एक रसी प्रमाण गेली बनावे श्रोर एक एक गेली गर्म जल से देवे ता कैसा ही शुल हो अवश्य हो लाम होगा। जिस प्रकार विष्णु के सुद्देशनचक्र से असुरों का नाश हुआ उसी प्रकार इससे शुल का नाश होता है।

# ४६-मजीर्गादौ मर्धनारीश्वररसः

विषं सगंधं हरितालकं च मनःशिला निस्तुषदंतिवीजं ॥
सूतं सताम्नं द्रदेः समेतं प्रत्येकमेतत् समभागकं स्यात् ॥१॥
निर्गृंडिपत्रस्य रसेन पेध्यं धसूरपत्रं सहमंजरी च ।
दिनत्रयं मर्दित यव सम्यक् गुंजाप्रमाणां गुटिकां प्रकुर्यात् ॥२॥
क्रायाविशुष्कं सगुडं च मस्यं भ्रपकदुग्धमनुपानमेव ।
सकोष्णवारिसद्नानुपानं रसोऽर्धनारीश्वरनामवेयः ॥३॥

टीका--शुद्ध विष, शुद्ध गंधक, हरिताल भस्म, शुद्ध मैनशिल, शुद्ध जमालगोटा, शुद्ध पारा, ताम्रभस्म तथा शुद्ध सिगरफ ये सब समान भाग लेकर सम्हाल की पत्ती के रस की भावना देवे फिर धनूरे के पत्तों के रस की बाद में नुलसी के पत्तों को रस की भावना देवे। इन तीनों के रस की तीन दिन तक लगातार मावना देने के पश्चात् एक एक रत्तो प्रमास गोली बांधे और झाया में सुखावे। पुराने गुड़ के साथ सेवन करने के बाद एक पाव कबा दूध पिये श्रोर यदि अजीर्ण हो तो यह गोली गर्म जल के अनुपान से देवे। यह अर्थनारीश्वर रस उत्तम है।

### ४७-प्रमेहचन्द्रकलारमः

षठा तु कर्प्रशिलासुधात्रीजातीफलं गोज्जरशाल्मलीत्वक् । सूतं च बंगायसभस्ममेतत्समं समं तत्परिभावयेश्व ॥१॥ गुड़्रचिकाशाल्मलिकारसेन निष्कार्धमानं मधुना च दद्यात् । बदुष्वा गुटी चन्द्रकलेतिसंक्षा मेद्देषु सर्वेषु नियोजयेश्व ॥२॥

टीका — केटी इलायची, शुद्ध कपूर, शुद्ध शिलाजीत, श्राँवला, जायफल, गासक, सेमल की काल, शुद्ध पारा, बंगमस्म श्रीर लौहमस्म ये सब बराबर बराबर लेकर खरल में गुर्च तथा सेमर के कंद के स्वरस में घोंट कर गाली बनावे और सुबह शाम १॥ माशे की मात्रा से शहद में सेवन करने से सम्पूर्ण प्रकार के प्रमेह शान्त होते हैं।

#### THE

# JAINA ANTIQUARY

An Anglo-Hindi quarterly Journal,

Vol. I.]

March, 1936.

[ No. 4.

#### Editors:

Prof. HIRALAL JAIN, M.A., LL.B., P.E.S.,

Professor of Sanskrit, King Edward College, Amraoti, C. P.

Prof. A. N. UPADHYE, M.A.,

Professor of Prakrata, Rajaram College, Kolhapur, S.M C.

B. KAMTA PRASAD JAIN. M.R.A.S.,

Aliganj, Distt. Etah. U.P.

Pt. K. BHUJABALI SHASTRI.

Librarian.

The Central Jaina Oriental Library, Arrah,

Published at

THE CENTRAL JAIN ORIENTAL LIBRARY, ARRAH, BIHAR, INDIA,

Annual Subscription .

Inland Rs. 4.

Foreign Rs. 4-8.

Single Copy Rs 1-4.

#### THE

# JAINA ANTIQUARY.

''श्रीमत्परमगम्भीरम्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात्त्वैलोक्यनाथम्य शासनं जिनशासनम् ॥''

Vol. I. }

ARRAH (INDIA)

March, 1936,

Rules for Ascetics in Jainism, Buddhism

&

## Hinduism.

[S. C. GHOSHAL, M. A.B. L., Saraswati, Kavi itirtha, Vidyabhushan, Bharati]

Hinduism, Buddhism and Jaimsm are the o'dest religious movements in India, where a very large number of different religions have originated and secured innumerable votaries. Though there is evidence about the definite time when Buddhism was first preached, the origin of Hinduism and Jainism is lost in obscurity. The earliest work on Hinduism is the Vedas, and the later Upanishads and Grihya and Dharma Sutras contain much valuable information regarding the principal tenets and practices of ancient. Hindu religion—If we compare these with the same of Buddhism and Jainism, we shall find that the principal tenets and practices are similar in all these religions and the subsequent quarrels and frictions between the different votaries of these religions took rise in minor differences among householders. The sages of all those sects who were advanced in higher planes viewed with equanimity others without the slightest bitterness.

We shall show in this article that some of the practices in Jamism vehemently attacked by Hindus and Buddhists were included in their own religious doctrines.

Jains have mostly been attacked for prescribing nakedness Gautama Buddha attacked naked saints who are called Achelakas. Buddha said "O Bhiksus There are some Achelakas who attend calls of nature and cat in a stanling posture their palms and fingures after eating. They do not go to beg, if called. They do not wait, it asked to do so. They collect rice by begging before all. They never accept alms, if the same be prepared for them beforehand. They never accept any invitation. They do not accept alms if offered from Kunti, Udukhal, Falaka, Danda and Musala They do not accept alms if one among two persons rises up while eating and offers alms. They do not accept alms from a pregnant woman, from a woman who is engaged in suckling an infant, ...... They never touch fish or flesh. They never drink wine. They are satisfied with what they can get from a single house. ..... They cat at intervals of one, two seven or fifteen days. They live on vegetables. They practise meditation standing. They lie on thorns. Anguttara Nikāya-Achelaka Bagga. See also Manorathapuram)

In Dandavaggo we find Buddha speaking thus.

"ग् ग्राग्नविष्या ण जटावङ्का ग्रामासका थण्डिलसायिका वा। रजो व जल्लं डक्कांटकप्य धार्यम् सेष्येण्ति मन्तं अवितिग्णकङ्वं॥ अलंकते। चेषि समं चरेय संता दण्ता णियता वम्भचारी। सन्वेसु भूतेसु ग्रिधाय दगडं सा वमभगा सा समगो सा भिक्खा।"

I, E, "Nakedness, matted hair, mud, fasting, lying on the ground, smearing the body with dust or standing still cannot cleanse a man who is not free from desire. Even if a man wears ornaments, if he be calm, collected and steady, and practises Brahmacharya and retrains from oppressing creatures, he is the real Brahmin and he is the real Sramana," he is the real Bhiksu.

The Achelakas here referred to are the same who have practices of Digambara Jain saints. In the work named Mulachara by

Batterakāchārva we find that the condition of an Achelaka means non-covering of the body by cloth, deer-skin, barks, or leaves of It has also been mentioned that ascetics should eat while standing and in the palm of their hands. 2 Begging from a pregnant woman or from a woman engaged in suckling an infant is also prohibited 3. The faults arising from fireplace, Udukhalas, and vessels, etc. have been mentioned for evidence.4 The previous arrangement for alms to particular persons have been prescribed as prohibitive.5 That the Jain monks did not accept invitations like Brahmins appear from a story in the Panchatantra where a Jain sage being invited says: "O Stāvaka, why do you, who know Dharma, speak thus : Are we like the Brahmanas that you are inviting us? We always move about according to rules and if we find a Stāvaka having reverence, we go to his house, and if he prays with great persistence, we cat as much in his house as would enable us to live."6

Naked samts were not peculiar to Jain religion only, but were also found in the Hindu religion specially in the Sivaite sects. The fourth stage of life numed Sannyāsa or Bhiksu enjoined that the saints should wear only a Kaupin or remain entirely naked.

- (1) "वरधाजिएवक्केण व श्रष्ठवा पत्ताइणा श्रसंवरणं। गिव्भूसण् गिमांधं श्रद्येलक्कं जगदि पूज्जं॥"
- (2) ''त्रं जिलपुडेस ठिचा कुडुग्इविवज्रामेस समपायं। पिडमुद्धे भूमितिए अससां ठिदिभोषसं साम।।''
- (3) "श्रतिवाला श्रतिबृड्टा घासत्ती गब्भिणी व श्रंधितिथा। श्रतिदा व णिसरणा उद्याया श्रहव ग्रीचध्या॥" लेवणमजणकम्म पियमाणं दार्यं च णिक्विवय। एवं विन्हा दिया पुण दाणं जदि दिति दायगा दोसा॥"
- (4) ''श्रप्पासुएण मिस्सं पासुबद्द्वं तु पृद्कामं तं। चुन्नी बक्खकी द्व्वी भाषणांधत्ति पंचिवहं॥''
- (5) ''जावदिर्ब उद्देशे पासंडोत्ति व इवे समुद्देशे। समयोत्ति व श्रादेशो शिमांथोत्ति व इवे समादेशो॥"
  - (6) ''भीः श्रावक ! धर्मज्ञोऽि किमेवं वद्धि ? कि वयं ब्राह्मणसमानाः, वत श्रामन्त्रणं करोषि ? वयं भदैव तत्कालपश्चियंया अमन्तो भक्तिभाजं श्रावकमवजोक्त तस्य गृहे गच्छामः, तेन महता यस्नेन श्रभ्यर्थित। तद्गृहे श्राणधारणमात्रामशनकियां कुर्माः ।"

In Siva Purana it is enjoined that if one thinks the practice of wearing clothes to be not correct, and if he has renunciation, he should leave even the staff and Kaupin; otherwise he may retain these two while entering upon the Asrama known as Sannyasa.7 The . . method of initiation of a saint is prescribed in the said Purana, and it has been mentioned that the wearing cloth should be laid aside and the desciple should walk naked for more than seven paces, but if he wishes to retain a loin-cloth conforming to the ideas of ordinary householders he may take up a Kaupin and a staff given to him by his Guru.8 One who has conquered shame should practise nudity, while one who has not attained this stage but suffers from a sense of shame is permitted to wear a cloth or a skin 9 This alternative, however, has not been accepted as praiseworthy, for it has been mentioned that he is the best of saints and he is the highest of penitents who discards the staff, loincloth, girdles, etc. 10 In Jābālopanishad, Paramahansa Upanishad, Nāradaparibrājakopanishad, Bhiksukopanishad, Turiātitopanishad, Sannyāsopanishad and Paramahansaparibrājakopanishad we find Param-

(Siva Purana, Kailasa Sanhita, III 51)

(8) ''प्रास्वाचन्य समागन्य भूमी वद्यादिकं स्वजेत्। इदक्मुखः प्राक् मुखो वा गच्छेत् समपशाधिकम् ॥ किचिद्रूरमणाचार्यस्तिष्ठ तिष्ठोति संवदेत्। जोकस्य व्यवहारार्थे कीपीनं द्यडमेव च। भगवन् स्वीकुरुक्वेति दद्यात् स्वेनैव पाणिना॥''

[Ibid. IX. 74-76]

(9) ''ततस्तु कटिलो मुंहः शिखे कलट एव वा। भूरवा स्न त्या पुनर्यो न लक्ष्यचेत् स्याहि गम्बरः ॥ श्रन्यः काषायवसनन्श्रमं ची गम्बरोऽ । एकाम्बरो वरुकली वा भवेहरुही च मेलली ॥''

(Sıva Purana Vayavıya Sanhita XXIX. 20—21)

(10) "तता द्यडजटाचीरमे बलाचाप चोत्स्तेत्। सोऽत्याश्रमी च विज्ञेयो महापाश्चपतस्तथा। स एव तपतां श्रेष्टः स एव च महावृती॥"

<sup>(7) &#</sup>x27;'गृह् गोबाइगडकौपीनः व्युचितं स्रोक्सर्यने । विरक्तरचेनन गृह गोबाक्षोकवृत्तिविचारगे ॥''

hansas and Jnana Vairājaya Sannyāsis, who never wear any clothes.<sup>12</sup> In the Tantras also we find naked Avadhuts.<sup>12</sup> In Siva Purāna, Kurma Purāna, Padma Purāna, etc., we find stories of Hindu naked saints moving about freely in the courts of kings, or in hermitages before females and begging alms from female householders.<sup>13</sup>

It is only at a very late stage that andity became an object of repugnance to a certain section of the Hindus, and we see a rule in the Hindu Smriti that one should practise purification when one sees a naked saint. Nakedness became associated with Jainas only, forgetting that the highest gods and goddesses of the Hindus like Siva and Kāli are naked, and the great sages of old were advocates of nudity when they reached the fourth stage of the Asramas prescribed in the Shastras for the Hindus.

There are rules for Paribrājakas following Hinduism in the Vedic period for observing nudity. In Apastamba Dharmasutra we find:

- "Tasya muktam āchchhādanam vihitam."
- "Sarvatah parimoksanieke."

In Vaikhānasa Dharmaprasna we read:

"Paramahansa nama sāmbara digambara ya."

As regards the practice of non-washing the body, we find that Asnāna is one of the Mulaginas of the Jainas.

"Nhānādi bajjanena ya vilitta jalla malaseda sabbangam. Anhānam ghoragunam samjamadugapalayam munino."

(MULACHARA)

i.e., a Yati should desist from bathing, etc., and his body may

Also "धवधूतश्च द्विविधः गृहस्थश्च चितानुगः।

सचेताक्षापि दिग्वासा विधियोनिविद्यारवान् ॥

सदारी सर्वदारस्यो शहरायो दिगंबर: ।" (Mundamālā Tantra. Patala II.)

(13) See my "The Digambara Saints of India "Chapter IV.

<sup>(11)</sup> For a detailed description and quotations see my work entitled "The Digambara Saints of India" Pages 40-44.

<sup>(12) &#</sup>x27;दिगंबरोवा वीरेन्द्रश्राथवा कौपीनी भवेत् ।'' (Nirvana Tantra)

be covered with dirt, sweat, etc., and he should practise at the same time the restraint of the senses and the mind.

In Gobhila Grihya sutra we find that the Brahmachāries in the Vedic ages were forbidden to bathe:

"Snānam."

From the previous Sutra the word "Barjjaya" follows. This means "Leave bathing." In Apastamba Dharamsutra we find:

"Angāni na praksāliyata."

i.e. "Do not wash the limbs." In the following Sutra it is mentioned that if any one touches an unclean thing he can wash his body.

The point is that a sage should not constantly give his thoughts to his body, as his attention should always be to higher things.

The Jaina sages do not cleanse their teeth

"Angulinhavalehanikalihim pasanachhalliyadihim.
Dantamalasohanayamsamjamagutto adantāmanam."

(MULACHARA.)

i.e. A Yati should not clean his teeth by fingers, nails, tooth-picks or other articles

The Vedic Brahmachāri also did not clean his teeth. In Gautama Dharma Sutra we find:

"Barjjayen madhumānsa....snāna dantadhāvana....."

i.e. "Leave Honey, flesh ... .. buthing and cleaning teeth."

About the very spare eating of the Jain saints mentioned in Achelaka bagga quoted above, we my mention that in Hinduism and Buddhism we find constant injunctions about restraining food. Aswaghosa in his Buddhacharita has put into the mouth of Buddha:

- Aharah prānajātrāyai na bhogāya na driptaye."
- i.e. "The food should only be to keep the life and not for enjoyment or pride."

Apastamba has mentioned that a person following the Bānaprastha Asrama should pick up the grains after the reapers remove the crops. They should not take anything more.

- "Silonchhena vartavet. Na chāta Urddhwam pratigrinhiāt." In Vasistha Dharmasutra we find:
  - "Prānajātrikamātrah syat."
- i.e. "Be only content with what is essentially necessary to live" Baudhāyana also says:
  - " Ahāramātram bhunjita kevalam prānajātrikam."
  - ie. "Eat only that food which enables one to live."

In the Satapatha Brāhmana we find:

- "Yaduba ya atmasammitamannam tadayati tanna hinasti. Yad bhuyo hinasti tad yat kaniye na tadavati."
- ie. "That rice which is measured according to one's necessity, never causes any suffering. That which is much, causes suffering. That which is less than necessary, cannot keep on life."

In the Srimadbhagavadgitā also it has been mentioned:

- "Yuktāhārabihārasya yuktachestasya karmasu. Yuktaswapnābabodhasya yogo bhavati duhkhahā. "
- "The Yoga of one who practises eating, sleeping, waking, movements and action keeping due moderation becomes capable of removing sufferings"

The same thing has been clearly set forth in Mulachara:

- " Na balayusanattam na sarirassuvachayatta tejatam. Nānatta samjamattam jhānatam cheva bhunjejje."
- i.e. "Do not eat to gain strength, long life, sweet taste. development of the body or spuit." Eat for the sake of knowledge. restraint and contemplation.'

As regards the practice of Jama Yatis regarding lying on the ground, Mulāchāra lays down:

- "Phāsuva bhumipavese appamasamtharidamhipachchanne: Dandam dhanubba sejjam khidisayanam eyapāsena."
- "A Yati should lie on a place where there are no living creatures which may be killed by the pressure of his body. The place should be seeluded and the bed should be of insignificant materials such as grass. He should lie on one of his sides either

straight like a rod or a little curved like a bow, but never on his back or with his face downwards."

It will appear from the ru'es prescribed for the Vedic Brahmachāris that they also were enjoined to lie on the ground. In Khādira Grihya Sutra we find.

#### " Adhah sambesi"

- ie. "He should lie on the ground." The commentator Rudraskanda has mentioned that this rule prohibits the use of cots etc. In the commentary of Apararka of Yājnyabalkya Samhitā the following rule from Yama is quoted:
  - "Khattvāsanancha sayanam barjjayed dantadhābanam. Swapodekah kusesweva."
- i.e. 'Discard sitting or lying on cots, refrain from cleansing teeth, and sleep alone on the Kusa grass"

In Vasistha Dharmasāstra we find:

- "Khattasana dantapraksalanabarjji."
- i.e. "One should refram from lying on cots and washing the teeth." In Paribrājaka Dharma (10.8) there is a rule that one should be "Sthandila sāyi" i e., a sleeper on the ground."

The rule that the Jaina ascetics should remain in the same place during the rainy season was also followed by the Hindu and Buddhist saints. In Gautama Dharmasutra it is enjoined that a Bhiksu should remain in the same place during the rains. "Dhruvasile Barsāsu" (3—12)

The Buddhists also followed this practice. In Mahābagga we find that when Buddha was in Rajagriha he was informed that the Sākyaputra Sramanas wandered during the rainy season causing damage to young grass and destroying small creatures. Buddha then ordered that his desciples also should remain in the same place during the rainy season.

The Vedic Bhiksus did not reside in houses. (Apastamba 2, 9, 21, 10). The Sākyaputra Sramanas following the Buddhistic religion at first resided in forests, under the trees, in open fields or in caves. In Chullabagga we find that according to the

request of a Sresthi in Rajagriha, Buddha permitted the Bhiksus to reside in Vihāras or Asramas. We find Jain saints also residing in open air.

Apart from these external practices, we see a similarity in the principles which are essential in Hinduism. Jainism and Buddhism.

A Jain Yati has to practise twenty-eight Mulagunas, which are five Mahābratas, five Samitis, five kinds of control of senses, six Avasyakas, uprooting of hair, non-bathing, nudity, not cleansing the tenth, lying on the ground, taking food in the standing posture and only in the hollow of the hands, and eating only once during the day. We have already shown that in the Hindu and Bauddha systems there are outward practices similar to those in Jainism regarding nudity, non-bathing, not cleansing the teeth, and lying on the ground Regarding uprooting the hair the Jain ascetics uproot the hair of the head, beard, and moustache every two months, or every three mouths, or every four months. Tasting and Pratikramana should be practised on that day In Mulachara this is thus enjoined:

> "Viya tiya chaukka māse loche ukkassa majjhina jainno. Sapadikkamane divase uvavaseneva kayavve"

In Gautama Dharmasutra we find :

- "Mundah sikhi vā."
- i.e. A Bhiksu should shave his head, or keep only a tuft of hair.

Haradatta in his commentary on this Satra writes:

- ' Sarvāneva kesān saha sikhaya vāpāyed. Sikhabarjjam vāpayed vā..... Ata Sruti smriti:
  - " Agneriva sikhā nānvā yasya juānamayi sikhā Sa sikhitityuchyate vidwannetare kesadharinah."
- i.e. Shave off all hair including the tuft or excluding it...... So it has been mentioned in the Srutis and Smrities:

He is the really tufted person who has the tuft of knowledge like a flame of fire. Others are merely holders of hair.

The Buddhist monks also shaved their heads.

The five Mahabratas of the Jains are: 1. Ahimsa, not to cause any injury to any living being by thought, speech or conduct; 2. Satya, truth in thought, speech or action. 3. Asteya, to take nothing unless and except it be given. 4. Brahmacharya, chastity and 5. Parigrahatyaga, renunciation of worldly concerns.

In Tattwarthadhigamsutra these are thus enumerated:

" Himsānritāsteyabrahmaparigrahevyo biratirvratam."

In Baudhāyana Dharmasutra all these five have been mentioned as Vratas. Viz.

"Athemāni Vratāni bhavanti Ahimsā Satyam Astainyam Maithunasya cha barjjanam Tyāga ityeva" 2, 10, 41.

In Pātanjala Yogasutra the Angas of Yoga are described in Chapter II. Among these Yogāngas are the five Yamas. These are nothing but the same Mahāvratas of the Jainas. The two Yogasutras are:

- "Yamaniyamasanapıänävämapr ity ähäradhäranädhyäsanamädhayostwavangäni."
- "Ete jatidesakalasamayanavachehinnah sarvvabhaumah Mahavratam."

#### Yogasutra. II-20. 31.

In the rules for the Vedic Brahmacharis, also, these are mentioned in different places. In Apastamba 1, 1, 2, 26 we find "He shall preserve chastity." In Gautama III, 12 we find." "He must be chaste." In Gautama III, 11 we find: "An ascetic shall not possess any store." The Buddhists have Panchasila or Panchasiksāpada which are the same as the five vratas of the Jainas. These are: 1. One should refrain from Prānātipāta. 2. One should refrain from Adattādān. 3 One should refrain from Abrahmacharya. 4. One should refrain from Mrisāhāda 5. One should refrain from drinking wine.

Next come the five Samitis of the Jainas. These are:

1. Iryā, or A Yati should walk carefully during the day-time, avoiding trampling of insects etc., and only with some specified object.

"Pnāsuyamāggena divā jugāntarappehinā sakājjena. Jantunā parīharanteniriyāsamidi have gamanam."

#### MULACHARA.

- 2. Bhāsā A Yati should refrain from finding fault with, or ridiculing others. He should not praise his own acts, and should not engage in harsh talk or undesirable gossip.
  - "Pesunnahāsa kakkasa paranindā ppappa samsa bikahadi. Vajjittā saparahiyam bhāsāsamidi have kahanam."

#### MULACHARA.

- 3. Esanā. A Yati should eat pure food free from forty-six kinds of faults. He should eat only to appease hunger, being indifferent whether the tood be hot or cold.
  - "Chhadaladosasuddham karanajuttam visuddhanavakodi. Sidadisamabhutte parisuddha csanasamidi"

#### MULACHARA.

- 4 Adānaniksepa. This consists of careful handling of materials such as books, brush of peacock-teathers, water-pot etc.
  - " Nanubahi sainjamuvahim sauchuvahim annamappa muyahim vä

Payadam gahanikseve samidi adānaniksepa."

#### MULACHARA.

- 5. Pratisthāpanika This is easing oneself in a place solitary and hidden from the eyes of men, and which is not prohibited from being used for such a purpose, which is at a distance from villages and residences of people, and where there are no holes (where insects etc may live.)
  - "Egante achchitte dure gudhe visalamabirohe. Uchcharadichohao padithavaniya have samidi."

#### MULACHARA.

In the rules for Vedic ascetics we also find the same enjoined. In Gautama III. 17 and 18 we find "Abandoning all desire for sweet food." "He shall restrain his speech, his eyes and his actions." "In Baudhāyana 2, 3, 20 we find "Let him not make empty, ill-sounding, or harsh speeches."

In Apastamba Dharma-sutra it is enjoined "Let him not be addicted to gossipping." "Let him be discreet." 1, 1, 3, 13, 14.

"Let him avoid to praise himself before his teacher, saying "I have properly bathed or the like" (Ibid. 1, 11, 32, 10.) "He shall......observe silence, uttering speech on the occasion of the daily recitation of the Veda only." (Ibid. 2, 9, 21, 21.) Gautama prescribes that it is prohibited "to make bitter speeches." II. 19. "A Brahmin shall always abstain from spirituous liquor" II, 20. "He shall keep his tongue, his arms, and his stomach in subjection" II, 22. "He shall avoid to contend with words." "He shall keep his organ, his stomach, his hand, his feet, his tongue, and his eyes under due restraint" IX. 50.

Vasistha lays down: "To avoid backbiting, jealousy, pride, self-consciousness, un-belief, dishonesty, self-praise, blaming others, deceit, covetousness, delusion, anger, and envy is considered to be the duty of men of all orders" X, 30. "Let him not make empty, ill-sounding, or harsh speeches" II, 3, 6, 20.

Very detailed rules are given in the Dharmasutras for attending calls of nature. Some of these are given below:

- "He shall eat facing the east, void faces facing the south, discharge urine facing the north."
- "He shall void excrements far from his house, having gone towards the south or southwest." Apastamba. 1, 11, 31, 1, 2.
- "Let him not ease nature without first covering the ground with grass or the like.

Nor close to his dwelling.

Nor on ashes, on cowdung, in a ploughed field, in the shade of a tree, on a road in beautiful spots.

Let him eject both urine and fæces facing the north in the daytime." Gautama, IX. 38-41.

"A man who knows the sacred law shall perform in secret all acts connected with eating, the natural evacuations,.....And a man shall void both urine and fæces facing the north in the daytime." Vasistha VI. 9-10.

The rule about control of the sense-organs as laid down for the Jairta ascetics is this:

- "Chaksu sodam ghānam jibbhā phāsam cha indiyā pancha. Sagasagavisayachinto nirohiyabhā sayā muninā."
- i.e A sage should not see dancing, hear sounds of musical instruments, enjoy scents of sandal, etc., eat food palatable like the same used by householders, or touch articles giving a sense of pleasure.

In the Vedic rules for Brahmacharis, the same control of the senses has been ordained.

"Nor pungent condiments salt, honey, or meat."

"He shall not use perfumes."

"He shall not embellish himself (by using ointments and the like)" Apastamba 1, 1, 2, 23, 25, 27.

"Let him restrain his organs from seeking illicit objects." Ibid 1, 1, 3, 18.

In Gautama we find: "He shall avoid honey, meat, perfumes, garlands, sleep in the daytime, cintments, collyrium, a carriage, shoes, a parasol, love, anger, covetousness, perplexity, garrulity, playing musical instruments, bathing, cleaning the teeth, elation, dancing, singing, calumny, and terror. II. 13. He shall avoid to show himself covered with perfumed cintments or wearing garlands" 1X 32.

"There is no salvation for him, who is addicted to the pursuit of the science of words, nor for him who rejoices in captivating men, nor for him who is fond of good eating and fine clothing, nor for him who loves a pleasant dwelling." Vasistha. X. 20.

"Let him avoid dancing, singing, playing musical instruments, the use of perfumes, garlands, shoes, or a parasol, applying collyrium (to his eyes) and anointing the body."

(Baudhāyana. 1, 2, 3, 24)

In Buddhism, also, Astasilas or eight Silas are prescribed and the seventh and eighth Silas prescribe that the Bhiksus should refrain from dancing, music, playing upon musical instruments and they should not use garlands, ointment, and ornaments. Seeing these similarities in the rules for ascetics, western scholars like Prof. Max Muller in Hibbert Lectures, Prof. Buhler in his translation of the Baudhāyana Sutra, Prof. Kern in his History of Buddhism in India, and Prof. Jacobi in his Introduction to the translation of the Jaina Sutras (Sacred Books of the East Vol. XII Part I) have come to the conclusion that the originals of the monastic orders of the Jainas and Buddhists are to be found in the Hindu ascetic. "The Brahmanic ascetic was the model from which they borrowed many important practices and institutions of ascetic life." (Jacobi.)

It may, however, be remembered that the rules for renunciation of the wordly objects and practising penances are similar everywhere in the world. The penances of sectics in India find their counterpart in the suffering of Christian saints. With the advance in successive stages of asceticism hermits of every sect and every country take up almost similar practices with a slight difference according to the climatic conditions. In a warm country like India it is essential that the hermits should make themselves used to the biting of mosquitoes and flies and we find instructions regarding the same in Hindu and Jama canons. Baudhāyana prescribes:

- "Na druhyed dansamasakān himavān tapaso bhabet."
- i.e. A hermit should not be averse to bites from flies and mosquitoes. In Jainism it is one of the Parisahas to endure the biting of flies and mosquitoes Even Christian saints like Macarius of Alexandria, St. Marc of Athens, and Saint Mary of Egypt moved about without any clothing to protect their bodies against the inclemencies of weather.

As a result of these outward practices the internal change is the same in hermits of all classes. There is the thought of Maitri, Pramoda, Kārunya, Mādhyastha ("Maitri-pramoda-kāruny-mādhy-asthyāni cha sattwagunadhikaklisyamanabinayesu" Tattwarthasutra VII 11) in their minds. (Maitri-karuna-muditapeksanam sukhaduhkha punyapunyavisayanam bhabantah chittaprasadanam" (Yoga sutra of Patanjali I, 33) The Asravas are checked by Sambara according to Jainism, which Sambara is described thus in Buddhism:

"Kāyena samvare sādhu sādhu vāchaya samvare. Manasa samvare sadhu savvattheo samvare."

(Dhammapada, Bhiksubaggo 2.

We should therefore remember that though the goal is the same, the paths and means of locomotion are different according to the inclination of different persons. As Ramakrishna Paramahansa bas said, "Though men appear alike on the outside, they are entirely different in their internal likings and capacities. So, what is good for one is injurious to another." Religious teachers in India always recognized this, and prescribed rules to suit individual tendencies. This is opposed to the congregational activities of the West and the idea of the Church In India it is the Guru who judges what is suitable for the religious aspirant, and individual struggle is necessary for one's spiritual uplift. The rules to help one advancing in the religious path are in substance the same, though in practice these may have become different. It is useless to quarrel for these differences, for every rule and custom was introduced for a particular purpose, and men are free to choose what is suitable for them according to their belief. In the words of Ramakrishna "He alone is really great who can realize the truth in the different doctrines."

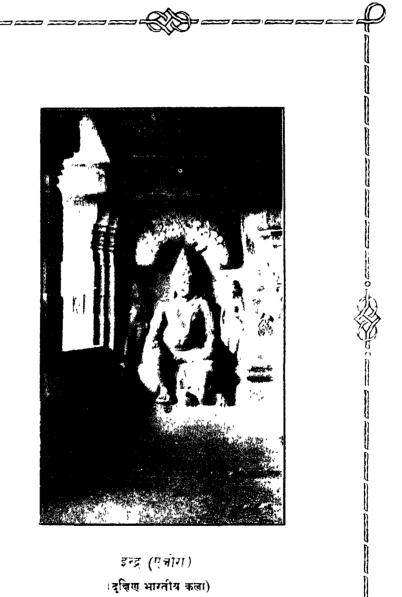

#### JAIN ART IN SOUTH INDIA

(By Prof. Shripad Rama Sharma, M.A.)

[ Continued from page 62.]

Yet Ellora forms one of a group; there are others, more ancient. further South. "When Buddhism was tottering to a fall," observes Burgess "the Jainas timidly at first in Dharwar and the Dekkhan, and boldly afterwards at Elura, asserted themselves as co-heirs to the Buddhists, with the Brahmans" The caves at Ellora, being thus of later date, are supposed to represent a decadent age in Jaina sculpture. The rock-cut style was only a passing episode in their architectural history and was dropped by the Jainas when it was no longer wanted. It has had no permanent effect upon their own peculiar style. 'Notwithstanding this, however, the architects who excavated the two Sabhas at Elura," says Burgess, "deserve a prominent place among those, who, regardless of all utilitarian considerations, sought to convert the living rock into quasi-eternal temples in honour of their gods."2 There are similar excavations in the Deccan at Bādāmi, Aihole, Dharasinva, Ankai, Patany, Nasik and Junagad, as well as in the far South of Kulumulu or Kalugumalai in the Tinnavelly District. The caves at Dharasinva (37 miles n. of Solapur) are, perhaps the largest of these. The halls here are of considerable size, being 80 ft. deep and 79-85 ft across, with eight cells in each of the side walls and six in the back, besides the shrine. In one is an image of Parśvanātha with a seven-hooded serpent above him, seated on a throne, in jnana-mudra. Hanging from the east is a carved representation of rich drapery. In front of it was a wheel set edge-wise, with antelopes at each side. Then there are sardulas and other nondescript monsters as well.3 That at Aihole is two-storeyed with a number of halls attached as at Ellora. From their appearance, as well as the presence of the peculiarly Southern Gummata (as at Bādāmi) Fergusson concludes that the excavators must have

<sup>1.</sup> Burgess, op. cit., p. 510.

Ibid., pp. 511-12; cf. his Report on the Cave Temples in Western India, p. 44, f.

Ibid., pp. 503-04; Fergusson, op. cit., pp. 18-19.

brought the Dravidian style with them into the Deccan. He says, the Ellora group (i.e. the Deccan) exhibits an extraordinary affinity with the southern style. They must have all been excavated by the Chalukyas and the Rashtrakutas (7th to the 8th cent. A. D.) whose kingdoms extended from the Tungabhadra and Krishna in the South to Ellora and Malkhed in the North1. The Badami cave contains names of Digambara Sadhus, and the figures are marked by the sacred thread seen also in the statue of Indra at Ellora; on either side of the statue of Mahavira are chauribearers, sardulas, makaras etc 2. The caves of Nasik have cells and halls for the monks, and those at Yeola in the same district have small but richly-carved door-ways3. Among the smaller caves of interest might be mentioned those of Ankai, in the Khandesh district. They are seven in all, and belong to about the 11th or 12th cent. A. D They are rich in sculpture; a notable sample of which are the female dancing figures on petals bearing musical instruments4. That of Kalugumalai, in the Tinnevelly district, is a rock-cut temple which deserves mention also not for its size but for its elegance of details. The temple now used by the Saivas is described as "a gem of its class". It too belongs to about the same period as the caves of Ankai<sup>5</sup>. These excavations are not copies of structural buildings, but are "rock-cut examples, which had grown up into a style of their own distinct from that of structural edifices "6.

Jaina art is to an overwhelming degree religious, and hence we find in it a certain lack of the purely aesthetic element conducive to its own growth. Even religion is emotional, and in the conventional Jaina art the ethical object predominates. The dominance of this ideal is indicated by sculptures representing scenes from the lives of their saints, rather than heroes in any

<sup>1.</sup> Burgess, pp. 20-22.

<sup>2.</sup> Ibid., A. S. of W. I., Belgaum and Kaladgi Dists. 1874, pp. 25-26; Cave Temples, p. 491.

<sup>3.</sup> Burgess and Cousens, Revised Lists of Antiquarian Remains in the Bombay Presidency, VIII, pp. 46-49, 52.

<sup>4.</sup> Fergusson, op. cit., pp. 18-19; Burgess, Cave Temples, pp. 505-37.

<sup>5. &</sup>quot; " 22; Burgess, op. cit., p. 159.

other walk of life. For instance, in the Chandragupta Basti at Śravana Belgola, the fagade is made of a perforated stone screen containing as many as ninety sculptured scenes of events in the lives of Bhadrabahu and Chandragupta.1 It also finds illustration in the pictorial art of painting. On the walls of the Jaina Matha at Belgola are several examples of how the chief tenets of their religion were sought to be inculcated by means of this art. In one of the ranels (North) Parsvanātha is represented in his samavasarana or heavenly pavilion where the Kevalin or Jina preaches eternal wisdom to the śrāvaka. A tree with six persons on it illustrates the six lesyas of Jaina philosophy by which the soul gets merit and demerit. Neminatha is also similarly represented in the act of expounding religious doctrine. The only secular scene that finds a place there is that of Krishnaraja Odeya III during his Dasarā-darbār (on the right panel of the middle cell)2. But even such paintings are very rare in South India. There is nothing in what has survived of Jaina art in South India comparable with the immaculate Buddhist frescoes of Ajanta. A few traces of old paintings are still to be seen on the ceilings of the Ellora caves. There are also some at Canchipuram and Tirumalai in the South 3. Dubreuil has drawn attention to others at Sittanavasal in Pudukottai State, near Tanjore, assigned to about the 7th cent. A D.4. These paintings are in a Jaina rock-cut temple, akin in their style to Ajanta, but less forceful and impres sive. More interesting, perhaps, are those of Tirumalai (N. Arcot). Smith says, the Jaina holy place at Tirumalai is "remarkable as possessing the remains of a set of wall and ceiling paintings ascribed, on the evidence of inscriptions, to the 11th cent. A.D. (E.I. ix,229,".6 Traces exist of still older paintings covered up by the existing works. But with the exception of one they are

<sup>1.</sup> Rice, Mysore and Coorg from the Inscriptions, p. 5; cf. Smith, op. cit.; pp 270.

<sup>2</sup> Cf. Ep. Car II Introd., pp. 80-81.

<sup>3.</sup> Coomaraswamy, op. cit., pp. 118-18; Ibid. III. Pl. LXXX. 256.

<sup>4.</sup> Dubreuil, Pallava Painting, p. 3; Coomaraswamy, op. cit., p. 89.

<sup>5.</sup> Cf. Ajit Ghose, A Comparative Survey of Indian Painting, I.H.Q., II 2, p. 303.

<sup>6.</sup> Smith, op, cit., p. 344.

said to be purely conventional and of little artistic importance. That exception is a representation of twelve Jaina nuns who are white-robed. But they are not to be supposed that they are Svetāmbara; for we have seen that such an order of Digambara sisterhood still exists in the Arcot district, of whose antiquity, therefore, this is a valuable confirmation.

Apart from this mural painting, there was another kind of Jaina art which was particularly prevalent in Guzerat, viz, the art of illustrating with beautiful pictures manuscripts of not less artistic interest than they were of religious importance. Dr. Coomaraswamy has observed that Mediaeval In lian art has nothing finer to show than these Jaina paintings; only the early Rajput pictures of rāgās and rāginis are of equal aesthetic rank. A short allusion to these therefore would not be a digression, especially as the 'subjects' dealt with are persons of vital interent to our history.

"The tradition of Jaina painting", says Coomaraswamy, "is recovered in manuscripts of the thirteenth and subsequent centu-The text most frequently illustrated is the Kalpa sūtra of Bhadrabāhu, containing the lives of the Jainas, most of the space being devoted to Mahāvira. There are also illustrated cosmologies and cosmological diagrams, and appended to the Kalpa Sūtra there is usually to be found the edifying tale of Kālikācharya...... The pictures take the form of square panels of the full height of the page, occupying spaces left for the purpose; only in very rare cases is the whole page used. The proper subject to be represented is often indicated by a marginal legend, sometimes by a diagramatic marginal sketch, former doubtless due to the scribe, but the latter to the artist taking note of his instructions. The same subjects are repeated in the various manuscripts almost without variation It is quite evident that both in composition and style the pictures belong to an ancient and faithfully preserved tradition" 8.

There is a similarly illustrated manuscript of Bhaktāmara Stotra, in the Ailak Panālal Digambara Jaina Saraswati Bhayana

<sup>1.</sup> Cf. Thurston, Castes and Tribes of Southern India, II, pp. 432-33.

Coomarswamy, Introduction to Indian Art, p. 117,
 Ibid., pp. 214-15.

(Bombay), which, however, being on paper unlike the palm-leaf described by Coomaraswamy, has full-page coloured paintings of unique artistic value. It is a pity that it is so damaged and worn out that at the slightest touch the paper crumbles to dust. Not the least interesting figure in it (out of nearly forty) is that of a four-headed Digambara Brahma, standing on a lotus-stool with the Bull of Adinatha below. There is a triple umbrella over his heads, the whole profile being surrounded with a halo of light. On the right is a naked Sadhu standing on a wooden seat; and on the left a crowned royal figure. On the inner surface of the back overleaf are carelessly scribbled the words: 'संबत् १८४२ वर्षे फालगुणावदि १३ दिने सरतरगद्ध वास्तब्ब श्रीद्वासागरजी प्रमीचंद्जो जिलेखि। ' (Sam. 1751, Phalgun 13). But the contrast of this with the artistic script of the text as well as the present condition of the manuscript makes it appear to be much older. Other manuscripts on palm-leaves like Pampā Bhārata in Kanarese script, are not wanting in this treasure-house of Jaina manuscripts. One more example of book-illustration, the only one I have seen of South India, is that from an old illumined manuscript of Nemichandra's Trilokasāra where the great teacher is represented as expounding the doctrines of his religion, and among the auditorium is said to be Chamundaraya, his famous disciple, who caused the Belgola colossus to be erected.1

From this we must now turn to yet another form of Jaina art, namely, that of inscribing on rock or copper-plate, some of which are of not less artistic interest than they are of historical value. The Kudlur plates of Mārasimha Ganga, for example, are both literature, art, and history rolled in one. Particularly noteworthy in it is the seal which is beautifully executed. is divided transversely into two unequal compartments, three fourths of the space, and the upper enclosing about The upper division has in the middle lower about one-fourth a fine elephant in relief, standing to the proper right, surmounted by a parasol with the sun and the crescent at the Behind the elephant is a lamp-stand with what upper corners.

<sup>1.</sup> For a facsimile of this illustration see, Dravyasamgraha, S.B.J. I Introd. p. XXXIX (facing).

looks like a chouri above it, and in front is a vase surmounted by a dagger, and another lamp-stand. The lower compartment bears in one horizantal line the legend: "Sri Mārasingha-Devam in Halé-kannada characters." The official designation of the engravers is often Viśwakarmu; and not infrequently we have reference to "the ornament to the forehead of titled sculptors." The banners of Jaina kings are also not without interest. Those of Ganga Permādi and Hastimalla, indicate the stamp and symbol of Jainism, viz. the Pincha-dwaja (Flag of pea-cock feathers) described as "the banner of the divine Arhat".

Finally, we cannot conclude this survey better than by pointing to the taste of the Jainas in always selecting the best viewsfor their temples and caves. At Ellora they came perhaps too late, when the best sites had been already appropriated by the Buddhists and the Hindus; but speaking of the Jaina ruins at Hampi, Longhurst observes, " unlike the Hindus, the Jainas almost invariably selected a picturesque site for their temples, valuing rightly the effect of environment on architecture "4. The hill originally occupied by them, South of the great Pampati temple, is significantly called the Hêma Kūtam or the Golden Group 5 There is also not a more picturesque spot in the vicinity than that chosen and occupied by the Jainas at Śravana Belgola, their first colony in the South. Mudbidii, in South Kanara, their last stronghold is thus described by Walhouse in his matchless style:-" No Cistercian brotherhood was wiser in choosing a dwelling-place than the Jainas. Their villages marked by natural beauty and convenience. This one, named Mudbidri, is in a slight hollow on the verge of a wide rolling plain covered after the rains with vast expanses of tall grass between flat lined elevations which are often studded with beds of a light blue

<sup>1.</sup> Mysore Archeological Report, 1921, p. 18.

<sup>2.</sup> Rice, Coorg Inscriptions, Ep. car. I, p. 7 Ep. Car. II Introd., p. 52.

<sup>3.</sup> Hultzsch, Ep. Ind. Ind. III, p. 165; Ind Ant. XVIII, p. 313.

<sup>4.</sup> Longhurst, Hampi Ruins, p. 99.

<sup>5.</sup> Ibid., pp. 25-6.

gentian. The village is embowered in fruit and flower-trees and intersected by a labyrinth of hollow ways or lanes worn by the rains and tread of generations. Rough steps ascending to a covered entrance like a lych-gate lead up to the houses that stand back among the trees. The banks and walls built of laterite blocks black with age are shrouded with creeping plants, azure convolvuli, and a profusion of delicate ferns sprouting from every crevice, and words are wanting to describe the exquisite varieties of grass that wave everywhere on walls and roofs. Bird-of-paradise plumes, filmiest gossamer, wisps of delicate-spun glass, hardly equal in fairy fineness the pale green plumy tufts that spring in unregarded loveliness—after the monsoon. Shade and seclusion brood over the peaceful neighbourhood, and in the midst stand the greatest of Jaina temples built nearly five centuries ago "1.

<sup>1.</sup> Walhouse, cited by Sturrock, cp. cit.; pp. 87-8.



### Opinion.

Praktana vimarsa vichakshana, Karnataka Prachya vidya vaibhava, Rai Bahadur R. NARASIMHACHARYA, M.A., M.R.A.S. Malleswaram, Bangalore.

Please accept my warm thanks for your kind courtesy in sending me two issues of "Sri Jaina Sidhanta Bhaskara" which I have read with great interest. The articles appearing in the journal are all of very great value and bear testimony to the scholarship and erudition of the contributors. Appleating, Analogueting, Author, granted thick, among the Hindi articles and "Ancient South Indian Jainism; 'Nayakumarchariu' and Mathematics of Nemichandra among the English articles are very useful. The illustrations, which are charming, enhance the value of the journal. The publication of unpublished jaina works is welcome. I wish every success to the Journal and earnestly hope that it will have a long career of usefulness.

#### SELECTED CONTRIBUTIONS TO ORIENTAL JOURNALS.

- 1. Annals of the Bhandarkara Oriental Research Institute.—Vol. XVI, pts. I—II:—
  - Some Fresh Light on the Dhārāsiva Cave And The origin of the Silāhāra Dynesty:—By Prof. Hiralal Jain, M.A., L. L. B.—It throws new light on the antiquity of Jainism and antiquity of the Jaina Purāṇas.
  - 2. Quarterly Journal of the Mythic Society. Vol. XXV, No. 4. April 1935:—
  - pp. 236-246. Two centuries of Wadeyar Rule in Mysore:By N. Subba Rau, M.A.
  - pp. 261—264. Karuvür or Vanjimänagaram, By S. V. Viswanatha, M.A.—It is established that "the original Vanji was Kahul and Tiruvanjikkalam was only a copy of it.
  - p. 323. Puspadanta-puranam of Gunavarma, edited by A Venkali Rao and H. Sesha Yengar reviewed. Can be had from the Madras University for Rs. 4 only.
  - 3. Bulletin of the Sri Rama Varma Research Institute.
    - No. 3:—Mr. Krishna Menon writing on the Dravidian Culture considers that the Dravidians were in India long prior to

#### [ n ]

the Aryans with an independent civilisation of their own and that the Ramayana and the Mahabharata indicated the existences of prosperous independent kingdom in South India.

- 4. Indian Culture, Vol. II, No. I:—
  Pre-historic trade-routes and Commerce by P. Mitra.
- 5. Journal of the University of Bombay.—Vol. III, pt. VI. (May 1935).

  A.M. Ghatage points the linguistic nature of Saurasen! Prakrit and its grammatical peculiarities.

# (श्रीजैन-सिद्धान्त-भवन श्रारा का मुख-पत्र)

# जैन-सिद्धान्त-भास्कर

#### **प्रयोत्**

# प्राचीन जैन-इतिहास, साहित्य एवं शोध-सम्बन्धी त्रैमासिक पत्र

भाग २, विक्रमसम्बत्-१६६२।

#### सम्पादक-मण्डल

प्रोफेसर हीरालाल, एम. ए., एल.एल. बी. प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये, एम.ए. बाबू कामता प्रसाद. एम. श्रार. ए. एस. परिडत के० भुजबली शास्त्री

जैन-सिद्धान्त-भवन श्राग्त-हारा प्रकाशित



# Jaina-Antiquary AN ANGLO-HINDI QUARTERLY JOURNAL

# **विषय-सूची** हिन्दी-विभाग

विषय

|              | •                                                                                  | , ,, ,,    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>१</b> )   | अमरकीतिंगणि भौर उनका षट्कर्मोपदेश श्रीयुत प्रो० होराजाज जैन, एम.ए.,                |            |
|              | पुख्युख्य बी                                                                       | 50         |
| (२)          | अमरकीर्तिगणि-छत पर्कमोपदेश श्रीबुत मो० दीराखाल जैन, एम.पू                          |            |
|              | पुल,पुल, बी,                                                                       |            |
| (₹)          | ) इतिहास का जैनग्रन्थों के मंगलाचरण श्रीबुत पं० हरनाथ द्विवेदो, छ।स्य-             |            |
|              | श्रोर प्रशस्तियों से र्घानष्ट सम्बन्ध पुराव-तीर्थ                                  | , fo3      |
| (8)          | "RISABH-DEVA" ( ऋषभदेव ) की                                                        | •          |
|              | समाछोचना श्रीयुत प्रो॰ हीराजाल जैन, एम,ए,                                          | 1          |
|              | एल, एल, बी <sub>.</sub>                                                            | १६०        |
| ( <u>k</u> ) | कविचर जिनसेनाचार्य और पार्श्वास्युद्य विगठो मैरवद्यातु शास्त्री, बी.ए <sub>.</sub> | پو         |
| (名)          | ) ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                          | ६३         |
|              | ) कतिपय (दि॰) जैन संस्कृत प्राकृत प्रन्थों                                         |            |
|              | पर कन्नड टीकार्य श्री बुत पंग्रके अनवली शास्त्री                                   | ११०        |
| (=)          | गत प्रथम एवं इितीय किरगों में प्रकाशित                                             | •          |
|              | अपने लेखों के विषय में कुळ विशेष वक्तन्य " " " "                                   | १५२        |
| (3)          | चन्द्रगुप्त—कविता श्रीयुत महेशचन्द्र शसाद, एम.ए                                    | કર         |
|              | चामुग्डराय का चारित्रसार ,, मिलापचन्द्र क्टारिया                                   |            |
|              | जैन-मूर्तियाँ ,, बा <b>ः कामता प्रसा</b> र् जैन, एम्                               |            |
|              | आर्ए्एस्                                                                           |            |
| <b>(</b> 2)  | जैन-पुरातस्त्र आयुत बा० कामता प्रशाद जैन, एम्                                      |            |
|              | आर ए.एस                                                                            | ध३         |
| (इं)         | जय स्यात्-वाद-किवता श्रीयुत कल्याय इमार जैन, 'शशी'                                 | 30         |
| (8)          | देवचन्द्र रुत राजावाली-कथाकी विषय-सुवी " पं० के० भुजवली शास्त्री                   | 178        |
| (k)          | धार्मिक उदारता से॰ बा॰ प्रनचन्द नाहर, एम, ए, बी, एस                                | 30         |
| <b>(\$)</b>  | नीतिवाक्यामृत और कम्नड शिव नेमिनाथ श्रोगुत एं० के० भुजनती शास्त्री                 | 7.V<br>2.E |
| (र)          | निसिधि के सम्बन्ध में हो शहर प्रेंट पर पर करने                                     | 7.5        |

| विषय                              | लखक प्रष्ठ-स                                                   | ल्बा        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| (१८) प्रकाशकीय वक्तव्य            |                                                                |             |
|                                   | सी,बी,एज,                                                      | ₹           |
| (१६) प्रमाणनयतत्वाली कालंकार      | की समीत्ता श्रीबुत पं० वंशीधर व्यावरणाचार्य,                   |             |
|                                   | न्यायतीर्थं, साहित्यशास्त्रो                                   | ۲Ę          |
| (२०) ,, ,,                        |                                                                |             |
|                                   | म्बायतीर्थं, साहित्यशास्त्री प                                 | 90          |
| (२१) विजालिया का शिलालेख          | श्रीयुत मुनि हिमांशुविजव, न्याय-                               |             |
|                                   | काञ्चतीर्थं                                                    | ķο          |
| (२२) भास्कर स्वगताष्टक            | श्रीयुत पं॰ हरनाथ द्विवेदी, काब्य-                             |             |
|                                   |                                                                | १           |
| (२३) भास्कर की वर्ष-समाप्ति—      | -कविता श्रीबुत पं० हरनाथ द्विवेदो १                            | 3 \$        |
| (२४) महाराज जीवन्धर का देम        |                                                                | •           |
|                                   | अध्युत पं० के० भुजवती शास्त्री                                 | <i>e,</i> 2 |
|                                   |                                                                | •           |
| १२४) महावार कुमार के तिरंग चि     | व का परिचय श्रीयुत बा० छोटेबाल जैन, एम आर.                     | . E         |
| (२६) किक्से सम्पन्नेती            | ण्णस् १<br>श्रीयुत गं० के० भुजवली शास्त्री                     |             |
| <del>-</del>                      | <del>-</del>                                                   | •           |
|                                   | तैनधर्म ,, ,, १                                                | ३२          |
| (२८) श्राभृषभद्व भगवान क जाव      | वनी के साधन श्रीयुत मुनि हिमांग्रविजय, म्बाय-<br>काव्य-तीर्थ १ | •••         |
| (a.) ((a.) ((a.)                  | •                                                              | 80          |
| (२६) आषाहुबाल शतक का स            | माळीचना श्रीयुत प्रोः हीराताल जैन, एम.ए ,                      |             |
| ३०) संस्कृत में दूतकाव्य साहित्य  | एत एत बी १                                                     | xc          |
|                                   |                                                                |             |
|                                   | श्रीबुत चिन्ताहरण चक्रवर्ती, एम्.ए                             | χĘ          |
| ३ <b>≀) सिलार रहराज का नया</b> र् |                                                                |             |
| जैनधर्म                           | श्रीबुत बा॰ कामता प्रसाद जैन १।                                | 30          |
|                                   | <b>प्रथमाला</b> -विभाग                                         |             |
| (३२) प्रशस्ति-सं <b>प्रह</b>      | श्रीबृत पं० के अन्यती शासी १ से ३२ ह                           | 事           |
|                                   | भीयुत वा० कामता प्रसाद जैन 3,                                  |             |
| (३४ <sup>)</sup> वेद्य-सार        | भीवृत पं० सत्वन्धर आवुर्वेदाचार्य ,,                           |             |
|                                   | •                                                              |             |

#### THE

# JAINA ANTIQUARY

An Anglo-Hindi quarterly Journal.

VOL. I-1936

#### Editors:

Prof. HIRALAL JAIN, M.A., LL.B., P.E.S., Professor of Sanskrit, King Edward College, Amraoti, C. P.

Prof. A. N. UPADHYE, M.A.,

Professor of Prakrata. Rajaram College, Kolhapur, S.M.C.

B. KAMTA PRASAD JAIN. M.R.A.S.,

Aliganj, Distt. Etah. U.P.

Pt. K. BHUJABALI SHASTRI.

Librarian.

The Centria Jaina Oriental Library, Arrah.

Published at

THE CENTRAL JAIN ORIENTAL LIBRARY. ARRAH, BIHAR, INDIA.

#### **CONTENTS**

|                                                            | P                                                                     | age |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| (1) APPRECIATIONS                                          | . Many scholars                                                       | 1   |
| (2) ANCIENT SOUTH INDIAN JAINISM.                          | Prof. B. Seshagiri Rao,<br>M.A Ph.D                                   | 5   |
| (3) A NOTE OF DESIGANA .                                   | M. Govind Pai                                                         | 63  |
| (4) EDITORIAL                                              | Hıralal, Kamta Prasad                                                 | 3   |
| (5) JAINA ART IN SOUTH INDIA                               | Professor Shripad Rama<br>Sharma, MA,                                 | 45  |
| (6) JAINA ART IN SOUTH INDIA                               | Professor Shripad Rama<br>Shaima, MA                                  | 83  |
| (7) MESSAGE                                                | Champat Rai Jain, Bar-at-Law                                          | 1   |
| (8) MATHEMATICS OF \EMICHANDRA                             | Bibhutibhushana Dutta                                                 | 25  |
| (9) NAYAKUMAR CHARIU                                       | Prof Hiralal Jain, M.A.LL.B.                                          | 11  |
| (10) Rules for Ascetics in Jainism,<br>Buddhism & Hinduism | S. C. Ghoshal, M.A.B.L., Saraswati, Kavyatirtha, Vidyabhusan, Bharati | 67  |
| 11\ WHO WAS THE OF TAINING TAINIS                          | W 2 R Kamta Proced Tain                                               | 10  |

### RULES.

- 1. The "Jaina Antiquary" ( जैन-सिद्धान्त भारतर is an Arglo-Hindi quarterly, which is issued annually in four parts, i.e., in June, September, December, and March.
- 2. The inland subscription is Rs. 4 (including postage) and foreign subscription is 6 shillings (including postage) per annum, payable in advance. Specimen copy will be sent on receipt of Rs. 1-4-0.
- 3. Only the literary and other decent advertisements will be accepted for publication. The rates of charges may be ascertained on application to

THE MANAGER,

# The "Jaina Antiquary" Jain Sidhanta Bhavan, Arrah (India).

to whom all remittances should be made.

- 4 Any charge of address should also be intimated to him promptly.
- 5 In case of non-receipt of the journal within a fortnight from he approximate date of publication, the office should be informed at-once
- 6. The journal deals with topics relating to Jaina history, geography, art, archæology, iconography, epigraphy, numismatics, religion, literature, philosophy, ethnology, folklore, etc., from the earliest times to the modern period.
- 7 Contributors are requested to send articles, notes, reviews, etc., type-written, and addressed to.

K. P. JAIN, Esq. M. R. A. S.,

EDITOR, "JAINA ANTIQUARY"

Aliganj, Dist. Etah (India).

(N.B - Journals in exchange should also be sent to this address.)

- 8. The Editors reserve to themselves the right of accepting, or rejecting the whole or portions of the articles, notes, etc.
- 9. The rejected contributions are not returned to senders, if postage is not paid.
- to. Two copies of every publication meant for review should be sent to the office of the journal at Arrah (India).
  - 11. The following are the editors of the journal, who work honorarily simply with a view to foster and promote the cause of Jainology:—

PROF. HIRALAL JAIN, M.A., L.L.B. PROF. A. N. UPADHYE, M.A. B. KAMTA PRASAD JAIN, M.R.A.S. PT. K. BHUJABALI SHASTRI.

# आरा जैन-सिद्धान्त-भवन की प्रकाशित पुस्तकें

| (₹)          | मुनिसुवतकाव्य (चरित्र) संस्कृत और भाषा-डीका-सरित           | ••• | સ)                               |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>(</b> 2)  | बानप्रदीपिका तथा सामुद्रिक शास्त्र भाषा-दोका-सहित          | ••• | <b>(</b> )                       |
| ( <b>ફ</b> ) | जैन-सिद्धान्त भारकर १म भाग की १म किरण…                     | ••• | <b>१</b> )                       |
|              | " २य तथा ३य सम्मिलित किरणें                                | • • | <b>(1</b> 5                      |
| (A)          | भवन के संगृहीत संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी प्रम्थों की पुरानी |     | ॥)<br>श्रद्धं सूक् <b>व है</b> ) |
| (y)          | अवन की संग्रहीत श्रंश्रेजी पस्तकों की नयी सची              |     | 134 )                            |

प्राप्ति-स्थान— जैन-सिद्धान्त-भवन, आरा (बिहार)।



म्कासक तथा सुद्रक-मासू देवेन्द्रकिशोर जैन, श्रीसरस्वती प्रिविटक्ष वर्कस्, आस ।

# वीर सेबा मन्दिर

दिनाक लेने वाले के हस्ताक्षर वापसी का